Published by
K. Mittra,
at The Indian Press, Ltd,
Allahabad.

Printed by
A. Bose,
at The Indian Press, Ltd.,
Benares-Branch

# शासनपद्धात

( संशोधित और परिवर्द्धित )

<sub>छेलक</sub> प्रागानाच विद्यालंकार

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

१स्२स

#### निवेदन

इस पुरतक में भूमंडल के मुख्य मुख्य स्वतंत्र राज्यों की शासन-पद्धतियों का विस्तारपूर्वक तथा भ्रन्य स्वतंत्र राज्यों का साधारण वर्णन किया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य यही है कि हिदी-भाषा-भाषियों की इस बात का साधारण ज्ञान हो जाय कि फ्रांस, जर्मनी, प्रशिया, अमेरिका, स्विट्जलैंड, इँग-लैंड तथा ब्रास्ट्रिया-इंगरी में राज्य का कार्य किस प्रवाली पर चलता है थ्रीर राजा अथवा राज्य थ्रीर प्रजा में कैसा राज-नीतिक संबंध है। इसमें परिच्छेद मे इन साती राज्या की छोड़-कर शेष खतंत्र राज्यों का भी सूच्म वर्धन कर दिया गया है। इस प्रकार भूमंडल के समस्त खतंत्र राज्यों का वर्णन इस पुस्तक में श्रा गया है। यदापि यह निषय निशेष निस्तार के साथ लिखा जाता ते। एक बढ़ी भारी पुस्तक वन सकती है, यहाँ तक कि प्रत्येक राज्य के वर्यान की एक एक बड़ी पुस्तक अलग अलग हो सकती है, पर इतना विस्तार करना इस पुस्तकमाला का उद्देश्य नहीं है थ्रीर न ग्रमी इसकी धावश्यकता ही है। पहले किसी विषय का साघारण ज्ञान होना आवश्यक है श्रीर जन-समुदाय को इसी की ध्रावश्यकता भी है। किसी विषय के गूढ़ रहस्यों के अध्ययन करनेवाले थे। इं ही लोग होते हैं। डनके लिये इस पुस्तक-माला का प्रकाशन नहीं हो रहा है।

इस पुस्तक में जिन जिन खतंत्र राज्यों की शासन-पद्धतियों का वर्णन दिया गया है, उनमें से कुछ खतंत्र राज्य ऐसे हैं जिनके उपनिवेश, श्रधीन राज्य, करद राज्य श्रयवा रिचत राज्य भी हैं। इन खतंत्र राज्यों के इस श्रंग का वर्णन पुस्तक के ग्यारहवें परिच्छेद में किया गया है। इस विषय की गिनती मूल वृत्त की शाखा-प्रशाखाश्रों के रूप में की जा सकती है; परंतु जनसमुदाय के लिये यह जान लेना भी श्रावश्यक है कि किस किस खतंत्र राज्य के कितने उपनिवेश श्रादि हैं श्रीर उनका शासन किस प्रकार हो रहा है। श्रतएव इस विषय का वर्णन भी संचेप में कर दिया गया है। श्राशा है, यह पुस्तक उपयोगी श्रीर रोचक सिद्ध होगी जिससे प्रंथ-कर्ती श्रपना परिश्रम सफल सममेगा।

ग्रंथकर्ता।

## विषय-सूची

- ( १ ) पहला परिच्छेद्—प्रस्तावना—पूर्ववचन, प्रजासत्तात्मक राज्य, प्रजासत्तात्मक राज्य की आलो-चना, प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य, शक्ति-संविभाग, एका-त्मक, राष्ट्रसंघटनात्मक तथा प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य, आदर्श राज्य। ... १-४२
- (२) दूसरा परिच्छेद-फ्रांस--फ्रांस में प्रति-निधिस चात्मक राव्य की डत्पत्ति, प्रतिनिधि-समा, इंतरंग समा, जातीय सभा, प्रधान, मंत्रि-समा, शासन-प्रयाली के मिल मिल दल। ... ४३-६६
- (३) तीसरा परिच्छेद—जर्मनी—जर्मनी की प्राचीन शासन-पद्धति—प्राचीन प्रतिनिधि समा, प्राचीन राष्ट्र समा, न्यायालय, सम्राट् तथा महामंत्री, महामंत्री की शक्ति, प्रशिया श्रीर उसकी प्राचीन शासन-पद्धति।...६७-६५
- ( श ) चै। या परिच्छेद जर्मनी (क्रमागत) -- प्रवाचीन शासन-पद्धित, नवीन जर्मन राष्ट्र संघटन, भिन्न भिन्न राष्ट्रों का राष्ट्र संघटन से संबंध, नवीन शासन-प्रयाली के बदलने की रीति, शक्ति-संविभाग, प्रधान,

मंत्रिसमा, राष्ट्र समा, प्रतिनिधि समा, न्याय त्त्रय, मार्थिक समिति, जर्मन दत्तवंदी, राष्ट्रीय शासन-प्रणाती । ...६६-१२३

- (५) पाँचवाँ परिच्छेद्— अमेरिका-अमेरिकन राष्ट्र समा, प्रतिनिधि समा, जातीय समा, प्रधान, विदे-शियों से संबद्ध कार्यों का अधिकार, अंतरीय शासन संबंधी अधिकार, नियामक अधिकार, अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी अधिकार। ... १२४-१४३
- (६) इठा परिच्छेर-सिट्जलैंड-राष्ट्र-संघटन का चद्भव, राष्ट्र-संघटन के गुण, जन-सम्मित-विधि, बाध्य जन-सम्मिति, स्तिस् राष्ट्र-संघटन की शासन-पद्धित के ग्रंग, प्रतिनिधि समा, राष्ट्र समा, दोनी सभार्त्रा के कार्य, जातीय समा, राष्ट्रोय चपसमिति, न्यायालय विभाग। ... १४४-१७३
- (७) सातवाँ परिच्छेद्—हँगलेंड की शासन-पद्धित की विशेषता, अँगरेजी शासन-पद्धित के अँग, राजा भी शिक्त तथा अधिकार, मंत्रिसमा तथा उसकी उपसमिति, गुप्त समा, प्रतिनिधि समा, लार्ड समा, लार्ड समा के अधिकार, लार्डों के अधिकार, लार्ड समा का न्यायालय संबंधी अधिकार, लार्ड समा के नियम-निर्माण संबंधी अधिकार, लार्ड समा के शासन 'संबंधो अधिकार, लार्ड समा का समुच्छेद। ... १७४-१-६८

(६) आठवाँ परिच्छेद्-धास्त्र्या-इंगरी तथा इनसें उत्पन्न राष्ट्र-धास्त्र्या की प्राचीन शासन-पद्धति— खार्ड समा, प्रतिनिधि सभा, इंगरी, नवीन शासन-पद्धति, धास्त्र्या, इंगरी, पोर्लेंड, जेकोस्लोवेकिया, रूमानिया, जूगोस्लेविया। ... १८६-२०८

#### ( ह ) नवाँ परिच्छेद-रूस।

२०६-२२१

- (१०) दसवाँ परिच्छेद-ग्रन्यान्य खाधीन राज्य-ग्रफगानिस्तान, ग्ररगेंटाइन रिपब्लिक, इटली, इजिप्ट या मिस्र, ईक्वेडर, ईरान, एबीसीनिया, कोस्टा रीका, कोलंबिया, क्यूबा, ग्वेटेमाला, चिल्लो, चीन, जापान, टक्की, डेन्मार्क, नारवे, निकारागुन्ना, नेदलेंड्स, नेपाल, पनामा, पुर्त्तगाल, पेरू, पैराक्वे, बलगेरिया, बेलजियम, बेाकंविया, बेजिल, मेक्सिको, यूनान, युरुक्वे, लाइबेरिया, वेनेउवे हो, सालवेडर, स्पेन, स्थाम, स्थाडन, हेटी, होदूरास। २२२-२४६
- (११) ग्यारहवाँ परिच्छेद-उपनिवेश, रिचत राज्य, अधोन राज्य और आदेशित राज्य—उपनिवेश, रिचत राज्य, अधोन राज्य, आदेशित राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य—उपनिवेश, स्वतन्त्र उपनिवेशों की शासन-प्रणाली, आग्ट्रेलिया, कनाडा, न्यू जीलैंड, न्यू फाउंडलैंड, यूनियन आफ साडव अफिका। आयर्लेंड, रिचत राज्य—अधोन राज्य, आरतवर्ष, आदेशित राज्य; फ्रेंच उपनिवेश,

रिचत राज्य तथा आदेशित राज्य अफ्रिका मे—अल्जीरिया, ट्यूनिस, मोरको, फ्रेंच वेस्ट अफ्रिका, फ्रेंच ईक्वेटारिकल अफ्रिका, फ्रेंच ईस्ट अफ्रिका, मेहागास्कर, रीयूनियन वपनिवेश अमेरिका मे—ग्वाडेलप, गायना वपनिवेश,
मारिटनीक वपनिवेश, सेंटपीरी और मिकलेन एशिया में—
फ्रेंच इंडिया, फ्रेंच इंडो चाइना, ओशोनिया में, अमेरिका के
अधीन राज्य—फिलीपाइन।
२५०--२८३
शब्दावली।

# शासन-पद्धति

### पहला परिच्छेद

#### प्रस्तावना

मिन्न निन्न देशों की शासन-पद्धित को समझना अत्यंत किठन हो जाता है जब तक कि उन देशों की सामाजिक, श्रार्थिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक प्वंवचन दशाश्रों का परिज्ञान न हो। यह इस लोगों के श्रमाग्य की ही बात है कि हिंदी में श्रभी तक बहुत सं युरेापीय देशों के इतिहास भी नही लिखे गए हैं।

युरोपीय सभ्य देशों में झालकल प्राय: प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्यप्रयाली का ही प्रचार है। विस्तृत मूमिमागवाले देशों में सफलता से यही रीति चल सकती है। प्राचीन काल के यूनानी राष्ट्रों में प्रजा-सत्तात्मक राज्यप्रयाली की ही प्रधानता थी। आजकल उस प्रयाली का अवलंबन करना कठिन है। इसमें सदेह भी नहीं है कि प्रजासत्तात्मक राज्यप्रयाली के सिद्धांतें। की यधासंभव प्रहण करना तथा उन्हीं पर चलना प्रतिनिधि- सत्तात्मक राज्यप्रणालीवाले देशों का उद्देश्य है। दिन पर दिन सभ्य देशों में राजकार्य में जनता का द्वाय वढ़ाया जा रहा है। कई देशों में तो कियों को भी सम्मति देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। स्विट् जलैंड ने किस प्रकार आदर्श राज्य का पद प्रहण किया है, यह हम आगे चलकर सविस्तर लिखेंगे; परंतु यहाँ पर यह लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है कि स्विट् जलैंड की शासन-प्रणालों प्रजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के अति समीप तक पहुँचती है। इसका कारण वहाँ पर जन-सम्मति-विधि तथा शाक्ति-संविभाग के सिद्धांतों का अवलंबन ही कहा जा सकता है।

शासन-पद्धति की दृष्टि से युरोपीय राष्ट्र अमेरिका के बहुत ही क्रुतक हैं। राष्ट्रसंघटन का निर्माता अमेरिका ही है। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जलैंड आदि देशों को अमेरिका ने शासन-पद्धति के विषय में बहुत कुछ शिचा दी है। स्विट्जलैंड ने ते। अमेरिका को देखकर ही अपनी शासन-पद्धति का निर्माण किया है।

जर्मनी की शासन-पद्धित विचित्र ढंग की है। यही कारण है कि इस पुस्तक में जर्मनी पर विशेष विस्तार से लिखा गया है, क्योंकि विना ऐसा किए उसकी शासन-पद्धित की समस्ता पाठकों के लिये कठिन हो जाता। महासमर के उपरांत युरोप के कई देशों की शासन-प्रणाली में बहुत रहोबदल हो गया है। उनमें से जर्मनी, स्नास्ट्रिया-हंगरी, रूस प्रभृति देश विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी शासन-पद्धित की ठीक तरह से सममने के लिये इनकी पुरानी शासन-पद्धित का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अतः हमने नवीन शासन-पद्धित का वर्णन करने के साथ साथ महासमर के पहले की शासन-प्रणाली पर भी कुछ लिखना आवश्यक समभा है।

युरोपीय देशों के अतिरिक्त पशिया के एक प्रधान दंश चीन में भी दाल हो में बहुत परिवर्तन हुए हैं। बरसों से यहाँ क्रांति मची हुई थी। पहले यहाँ एक-सत्तात्मक राज्य था। १२ फरवरी सन् १-६१२ को यहाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य की स्थापना हुई। कितु महासमर छिड़ने के बाद जापान ने यहाँ के अनेक राजकायों में बहुत कुछ अधिकार प्राप्त कर जिया था। अब चीन पूर्ण स्वतंत्र है और यहाँ भी स्वतंत्र प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है।

इतना पूर्ववचन करके श्रव में प्रजासन्तास्मक राज्य तथा , प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य प्रादि श्रावश्यक बातें पर प्रकाश डालने का यह करूँगा जिससे मिन्न मिन्न देशों की शासन-पद्धति का सममना बिलकुल सहज हो जाय।

#### प्रजासत्तात्मक राज्य तथा प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य

प्राचीन तथा नवीन प्रजासत्तात्मक राज्यों मे बड़ा भारी अंतर है। प्राचीन राज्य नहीं प्रजा द्वारा खर्य चलाया जाता था, वहाँ नवीन राज्य प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। यही कारण है कि इस पुस्तक में प्राचीन प्रजा-संचात्मक राज्य के लिये 'प्रजासचात्मक राज्य' पद तथा नवीन प्रजासचात्मक राज्य के लिये 'प्रतिनिधि-संचात्मक राज्य'

प्रजासत्तात्मक राज्य पद्द प्रयुक्त किया गया है। प्राचीन प्रजा-

सत्तात्मक प्रयाली छोटे छोटे राष्ट्रों मे ही संपल्लता से काम में लाई जा सकती है, परंतु बहे बड़े विस्तृत मूमिमागवाले राष्ट्रों में नवीन प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य ही प्रयुक्त हो सकता है। प्राचीन प्रयाली की ऐसे राष्ट्रों में गति नहीं है।

एशेंस नामक यूनानी नगर ही प्राचीन राज्य की सममते के लिये अनुशीलन के थेग्य है। एथेंस मे राजकार्य चलाने के लिये हो सभाग्री द्वारा कार्य होता था—(१) लोकसमा श्रीर (२) अंतरंग सभा (Senate)।

वीस वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्थावाला प्रत्येक नाग-रिक लोकसभा का सभ्य होता था। दासी को यह अधिकार प्राप्त न था। एथेस का प्रत्येक नगरनिवासी अपने आपको राज्य का एक अंग समकता था। नागरिकों की बहुसम्मति से ही संपूर्ण राजकार्थ होते थे। सबको व्याख्यान देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। व्याख्यान देकर ही एथेंस मे कोई व्यक्ति जन-सम्मति अपनी श्रोर कर सकता था। उस प्राचीन युग में पत्रो का साम्राज्य प्रारंभ न हुआ था। पेरि-क्लोज़ जैसे थोग्य पुरुष जहाँ एथेंस के नागरिकों को अपनी बक्ता की शक्ति से मोहित कर सन्हे उचित मार्ग पर चलाते थे, वहाँ ऐसे भी कई एक दुष्ट पुरुष विद्यमान थे जो इसी शक्ति से जनता को हानि पहुँचाया करते थे।

सेलिन ने राजकार्य की समुचित रीति पर चलाने के लिये एथेंस में लोकसमा का निर्माय किया था। लोकस्मा का मर्माय किया था। लोकस्मा का मर्माय किया था। लोकस्मा का मुख्य कार्य मुख्य शासक चुनना तथा राजकार्य की अचित विधि पर चलाने के लिये नियमी के विषय में सम्मति देना था। राज्य के अधिकारों की बढ़े बढ़े व्याख्याता लोकसमा द्वारा प्रायः कुचलवा दिया करते थे। सारांश यह है कि उस युग में लोकसभा ही राजकार्य में सीधे तौर पर सब कुछ थी। यहाँ हमें यह बतला देना चाहिए कि लोकसमा के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कार्य कहे जा सकते हैं—

- (१) राजदूतीं की नियत करना।
- (२) विदेशी राष्ट्रों के संदेशों की सुनना।
- (३) युद्ध या शांति का निर्णय करना।
- (४) सेनापतियों का नियत करना।
- (५) सैनिकों की तनखाईं निश्चित करना।
- (६) विजित नगरीं का प्रवंध द्यादि करना।
- (७) नवीन देवताग्री की उपासना के लिये मानना।
- (८) वार्मिक उत्सव करना।
- ( 🗧 ) नागरिकों को श्रिष्ठकार आदि देना।
- (१०) राष्ट्र के आय व्यय को देखना (३५ या ३६ दिन में एक बार)।

- (११) मुद्रा निर्माण करना।
- (१२) कर लगाना।
- (१३) सड़के, मकान, मंदिर, पुल ग्रादि के बनाने में ग्रपनी सम्मति देना।
- (१४) विशेष विशेष संदिग्ध विषयो में न्यायालय विभाग का कार्य भी करना।

सोल्य ने लोकसभा की शक्ति को ठीक मार्ग पर चलाने के लिये 'शंवरंग सभा' का भी निर्माण किया था। अंतरंग सभा के सभ्य प्राय: श्रुच्छे शच्छे बनाड्य तथा बड़े बड़े विद्वान होते थे। परंतु हिस्थनीज़ के काल से यह बात बदल गई। अंतरंग सभा इसकी अपेचा कि लोकसभा को अपने पीछे चलाती, स्वयं ही उसके पीछे चलने लगी। यह पहले लिखा जा चुका है कि एथेंस मे एक मुख्य शासक लोकसभा द्वारा चुना जाता था। इस मुख्य शासक को हम आगे चलकर प्रधान के नाम से लिखेंगे।

एथेस में भिन्न भिन्न स्मियोगों के निर्णय के लिये भिन्न भिन्न न्यायालय थे। सब से बड़े न्यायालय के ६००० सभ्य थे। छोटे छोटे न्यायालयों में किसी के १०० सभ्य थे ते। किसी के १०००। पाठक स्वयं ही समभ्य सकते हैं कि जिस न्यायालय में इतने इतने सभ्य हों, वह कहाँ तक न्याय कर सकता है। न्याय कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहु-सम्मित से प्राप्त हो सके। इतने बढ़े न्यायालय की जो बुराइयाँ होती हैं, एथेस ने वे सब की सब सही। प्रजासत्तात्मक राज्यवाली जाति मे शासन की अपेचा खतंत्रता का प्रेम बेशकं अधिक होता है। एथेंसवालों ने शिल्प मे जो पूर्णता प्राप्त की थी, उसमे जनस्तात्मक राज्य उनकी खतंत्रता ही काम कर रही थी। की श्रालोचना प्रजासत्तात्मक राज्य मे समस्त जाति खयं त्रपने आप सीधी शासक होती है। जातीय समा द्वारा जनता खयं उपस्थित होकर अपने शासन का कार्य स्वयं ही करती है। परंतु यह वही हो सकता है जहां राष्ट्र बहुत छोटा हो। बढ़े बढ़े राष्ट्रो में इस शासन-पद्धति की प्रचलित करना बहुत ही कठिन है।

प्रजासत्तात्मक राज्य मे एक दूषण यह भी है कि योग्य योग्य व्यक्ति प्रजा को अपनी उँगलियों पर नचाने हुए उसकी संपूर्ण शक्ति अपने हाथ मे ले लेते है। इससे जो हानि पहुँचती है, वह यूनान के इतिहास से सर्वथा स्पष्ट है।

युसीडाइडीज़ (Thucydides) ने एक बार कहा था— "Athens was a democracy in name, but in reality it was under the rule of the first of its citizens." (See Thucydides ii-69).

अर्थात्—"एथेस में प्रजासत्तात्मक राज्य तो नाम मात्र का था, नास्तव में वहाँ इसके नागरिकों में से मुख्य नागरिकों का ही राज्य था"। अतः प्रजासत्तात्मक राज्य को सफलता से चला सकने के लिये प्रजा का आचार तथा विचार बहुत ही उन्नत तथा हृद्ध होना चाहिए। इसके बिना यह समव नहीं कि ग्रादर्श शासन पद्धति ( प्रजासचात्मक ) सफलता से चल सके। इसमें संदेह नहीं है कि प्रजासत्तात्मक शासन-पद्धति मे नागरिकों की शासन-शक्ति उन्नत हो जाती है। उन्हे जातियों के नियमों तथा इतिहासों की देखना पड़ता है। उनके संकुचित विचार दूर हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ती यह है कि शक्ति की मोहिनी मदिरा से उनकी रचा कैसे की जाय ? जनता में दल बन जाते हैं जिनमें राज्य-मक्ति के स्थान पर वैयक्तिक ईर्ष्या द्वेष प्रवत हा उठते हैं। इसका परियाम यह होता है कि जनता के दली के नेता जनता की ध्रपनी वक्तृता या लेखन शक्ति से वशीभूत करके एक दूसरे का गला कटवाते हैं। यही कारण या कि एर्थेस की उन्नति चिश्विक रही: ध्रीर जब उसका अधः पतन प्रारंभ हुआ ते। फिर वह अपने आपको न सँमाल सका। प्रजासत्तात्मक राज्य का आधारमूत 'समानता' का सिद्धांत है। प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के समान है, चाहे वह योग्य हो चाहे अयोग्य। इस समानता का ही यह परिणाम या कि जो व्यक्ति उन्हें हानिकर मालूम पड़ता या, उसे वे 'देशत्याग' का दंड दे देते थे जिससे वह एथेंस को छोड़कर अन्यत्र कहीं बस जाता था। सारांश यह कि प्रजासत्तात्मक राज्य वहीं सफलता से चल सकता है जहाँ राष्ट्र छोटा हो, उसके नागरिक श्राचार विचार में समुक्षत तथा हुद हों, उनका जीवन

सादंगी सं परिपूर्ण हो तथा उनमें समानता का सिद्धांत काम कर रहा हो।

ध्राजकल प्रजासत्तात्मक राज्य का चिह्न यदि कही मिल सकता है ते। वह केवल खिट्जलैंड में। प्राय: श्रन्य सभ्य देशों में प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य ही प्रचलन है। प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य के भी सफलता से चल सकने के लिये जनता मे विशेष विशेष गुणो की प्रावश्यकता होती है। प्रतिनिधि-सत्तात्मक राष्य की अनिच्छुक, शासन-भार से वधरानेवाली, उदासीन तथा आलस्य से परिपूर्ण जनता में यह शासन-पद्धति समुचित विधि पर नहीं चल सकती। मिल महाशय ने लिखा है कि कई जातियों का यह विचित्र खभाव होता है कि वे शासकी का अत्याचार चुपचाप सइन कर लेंगी, परंतु उसके विरुद्ध म्प्रावाज कभी न उठावेंगी। ऐसी जातियों में यदि यह शासन-पद्धति प्रचलित कर दी जाय ते। यही परिग्राम होगा कि वे मत्याचारी शासक को ही भ्रपना शासक चुना करेगी। स्थानीय प्रेम था मतमतांतरी के प्रेम से परिपूर्ण संक्रुचित विचारवाली जातियाँ भी ऐसी शासन-पद्धतिका श्रवलंबन करने के अयोग्य हैं; क्योंकि ऐसा करने पर भिन्न भिन्न दलों के मत-मतौतर संबंधी भगड़ीं का प्रवेश शासन मे है। जायगा जिससे एक दूसरे दल का घात किया जाना स्वामाविक ही है। कई जातियों में व्यक्तियों को दूसरें। पर हुकूमत करने में ही ब्रानंद

ब्राता है। ऐसी जावियों में जब प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का स्थापन किया जाता है, तव तुकूमत करने के इच्छुक व्यक्ति अपने आपको शासक के तौर पर चुनवा लेते हैं तथा अपने निचले अधिकारियों पर कठोरता का वाजार गरम कर देते हैं। सारांश यह है कि चाहे प्रजासचात्मक राज्य हो चाहे प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य हो, जातीय ग्राचार की श्रेष्ठता सभी में ग्राव-रयक है। इस बात का रहस्य तब विज्ञुल प्रत्यच हो जाता है जब कि हम मिन्न भिन्न सभ्य देशां की शासन-पद्धतियों का निरीच्य करते हैं। अमेरिका तथा इंग्लैंड की शासन-पढ़ितयों को देखकर ही युरोप की अन्य जातियों ने अपनी श्रपनी शासन-पद्धतियाँ वनाई हैं। परंतु क्या कारण है कि सब देशों की शासर-पद्धतियाँ जिन जिन स्थानी पर एक दूखने से मिलतां भी हैं, वहाँ पर भी कार्य में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं ? इंग्लैंड की मंत्रिसमा की रीति पर फरांसीसी मंत्रिसमा क्यों न सफलता से काम कर सकी ? इसी लिये कि दोनों जातियों का आचार-ज्यवहार भिन्न भिन्न है। यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि जातीय माचार-व्यवहार के सदृश देश की भौगोलिक, प्राकृतिक तथा राज-नीतिक स्थितियों का भी शासन-पद्धति पर वड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। स्विट्नलैंड में 'ननसम्मति' विधि सफलता से चल तकी, अन्य देशों में नहीं। यह केवल इसी लिये कि वह पार्वतीय प्रदेश है, उसके राष्ट्रसंघटन के राष्ट्र छोटे छोटे हैं।

इँगलैंड तथा श्रमेरिका में न्यायालय विभागों को जो प्रधानता प्राप्त है, वह अन्य युरोपीय देशों मे नहीं है; क्योंकि इंगलैंड तथा श्रमेरिका को शत्रुश्रों से इतना डर नहीं है जितना युरोपीय महाद्वीप के मिश्र मिश्र राष्ट्रों को है \*।

प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य मे शासन प्रजा के ही हाथ मे होता है, पगंतु कुछ एकः प्रतिनिधियों द्वारा, न कि प्रत्यच । इससे जहाँ लाभ हैं, वहाँ हानियों भी हैं। जनता मे सब के सब व्यक्ति उन्नत विचार तथा धाचार के तो होते ही नहीं हैं। शासन का कार्य इतना सहज नहीं है कि उसे सभी कर सकें। इस दशा में जनता के योग्य योग्य व्यक्तियों को शासन का भार दे देना लामदायक ही प्रतीत होता है। इसमें संदेह नहीं है कि एकसत्तात्मक राज्य की अपेचा प्रति-निधि-सत्तात्मक राज्य बहुत ही अधिक उत्तम है। एकसत्ता-त्मक राज्य तो तभी कोई जाति प्रचलित कर सकती है जब कि वह शासन के कार्य को सब से अधिक सहज समभती हो।

#### राष्ट्र का तात्पर्य तथा स्वरूप

लीक तंत्र राज्य तथा प्रतिनिधि-तंत्र राज्य के भेद के सहश ही राष्ट्र के खरूप तथा तात्पर्य का ज्ञान भी बहुत ही महत्त्व-पूर्ण है। फ्रांस, जर्मनी, इंगलैंड पृथक् पृथक् एक राष्ट्र हैं, राष्ट्र की रचा करना मनुष्य का कर्त्तन्य है, राष्ट्र ही राजा का निर्वा-चन करता है, धराजकता से राष्ट्र नष्ट हो जाता है, इत्यादि

<sup>\*</sup> See Mill's Representative Government, Chap 1V

अनेक वाक्य हैं जो कि राष्ट्र के खरूप के साथ संबद्ध हैं। राजनीति शास्त्र में राष्ट्र के तात्पर्व्य तथा खरूप की मुख्य स्थान दिया गया है। प्रत्येक प्रकर्ण तथा सिद्धांत किसी न किसी अंश में इससे जुड़ा हुआ है।

अँगरेजी आषा में राष्ट्र के स्थान पर स्टेट शब्द प्रचलित है। स्वतंत्र रियासतों को राष्ट्र नाम से पुकारा जाता है। प्रदेश या जन-पद, जनसंख्या, एकता तथा संघटन इन चार अर्थीं में राष्ट्र शब्द का ज्यवहार साधारणतया किया जाता है।

महाराय बुड़ो विल्सन का विचार है—"किसी एक जन-पद में रहनेवाले जनसमूह का नाम राष्ट्र है जो व्यवस्था तथा शांति के लिये संघटित हो" । थियोडोर वूल्जे का मत है कि राष्ट्र नियमों के द्वारा संघटित जनसमाज का नाम है जो अपने अंगों के द्वारा एक विशेष मूर्मिमाग तक शासन करता हो । महाराय हालैंड राष्ट्र से उस जन-समूह का प्रहण करते हैं जो किसी एक जनपद में रहता हो और बहु सम्मति के द्वारा राज्यकार्य चलाता हो । प्रसिद्ध जर्मन राजनीतिज्ञ

<sup>ं</sup> तंत्र तथा स्टेट शब्द का अर्थ तथा तात्पर्व्य एक ही है। हेखे। नागरीप्रचारियी पत्रिका, भाग २ अंक १।

<sup>†</sup> बुड़ो विरुसन-दी स्टेट।

<sup>🛨</sup> टी॰ वृष्त्रे—पे।विदिकळ सायंस ।

S टी॰ ई॰ हालैंड—एकीमेट्स भाक् जुरिसपूर्डेस ।

श्लुंट्श्ही राष्ट्र की सजीव मानता है श्रीर यही कारण है कि वह राष्ट्र की मतुष्यत्समाज का विराट् रूप सममता है \*। सारांश यह है कि युरोप के राजनीतिज्ञों के श्रनुसार राष्ट्र शब्द प्रत्यच रूप से ऐसे मतुष्य-समूह का बोधक है जिसका प्रत्येक मनका राज्य-नियम-रूपी सूत मे पिरोया गया हो।

## राष्ट्र, समाज, राज्य तथा जाति में भेद

समाज, राज्य तथा जाति से राष्ट्र का क्या भेद है, इसकी स्पष्ट करने से राष्ट्र का तात्पर्य्य तथा खरूप बहुत ही अधिक स्पष्ट हो सकता है।

पूर्व से लिखा जा चुका है कि राष्ट्र का संबंध सूमिसाग से है। बिना सूमि या प्रदेश के कोई संघटित-समाज राष्ट्र नहीं। बन सकता। समाज मे यह बात प्रावश्यक नहीं है। मनुष्यों के समूह के साथ ही समाज शब्द का घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य-समूह संघटित हो चाहे असंघटित, वह समाज शब्द से पुकारा जा सकता है। मनुष्य-समाज के प्रध्ययन का तात्पर्य उसके धार्मिक, ज्यावहारिक, चरित्र तथा शिचा विषयक कार्यों के पथ्ययन से है। सूमि या प्रदेश के साथ समाज शब्द का कुछ भी संबंध नहीं है।

राष्ट्र का समाज के सदश ही राज्य से भी भेद है। राष्ट्र शब्द का चेत्र राज्य शब्द के चेत्र से बहुत ही अधिक विस्तृत है। राज्य शब्द का तात्पर्य्य वस मतुष्य-समृह से है जिसके

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> ब्लु ट्र्न्ली-डि थियोरी श्राफ दि स्टेट्।

हाथ में कुछ समय के लिये राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति होती है। कभी कभी एक व्यक्ति के लिये भी राज्य शब्द का व्यव-हार होता है। वस्तुतः राज्य राष्ट्र का ही एक ग्रंग है। प्रति-तिधि-तंत्र राज्यों में राष्ट्र की राजनीतिक इच्छाग्रों को कार्य्य रूप में परिश्वत करना ही राज्य का मुख्य काम समभा जाता है।

जाति के साथ भी राष्ट्र का भेद है। जाति शब्द किसी पूर्व-वर्ती संघटन को सूचिव करता है, चाहे वह संघटन भाषा संबंधी हो और चाहे वंश संवंधी हो। राष्ट्र में ये दोनों वातें हुप्त हैं। चास्ट्रिया-हंमो एक राष्ट्र था, यद्यपि उसमे धनेक जातियों का निवास था। बहुधा जाति शब्द राष्ट्र प्रथे की सूचित करने ıलगता है। फ्रांसीसी जाति तथा राष्ट्र **अतिशय विभिन्न** अर्थ नहीं सूचित करते। इसका मुख्य कारण यही है कि चिरकाल से एक ही राष्ट्र मे रहते हुए मिल भिन्न जातियों ने प्रपना पुराना मेद मुला दिया थै।र अपने आपको एक ही जाति से परिशत किया। पुराने जमाने में भी राष्ट्र तथा जाति का भेद बहुत प्रत्यच नहीं था। राम तथा स्पार्टी में जातीयता के साथ ही राजनीतिक अधिकारी का संबंध था। एक विशेष जाति के , खोग ही राजनीतिक अधिकारे। के अधिकारी समस्ते जाते थे। एक जाति के लोगों के संव से ही राष्ट्र बनता था और इसी लिये राष्ट्र तथा जाति में कुछ भी भेद नहीं मालूम पड़ता था।

याजकल जनता का सुकाव इसी योर है कि एक ही राष्ट्र में रहनेवाली मिन्न मिन्न जातियाँ फ्रांसीसियों के सदश ही एक जाति में परिषात हो जायें। श्रमेरिका में यही बात हो रही हैं। श्रायलैंड तथा इटली इसी श्रोर पग बढ़ा रहे हैं; श्रीर समय श्रावेगा जब कि भारतवासी भी श्रपने पुराने जातीय भेदों की भुलाकर एक ही राष्ट्र में परिषात हो जायेंगे।

### ख़ादर्श राष्ट्र

मिन्न मिन्न जातियाँ अपने पुराने मेदों को मुलाकर एक ही राष्ट्र मे परियात होती जाती हैं। क्या कोई समय आ सकता है जब भिन्न मिन्न राष्ट्र अपने मेदों को मुलाकर एक ही राष्ट्र मे परियात हो जायं, ''वसुधैव कुटुंबकम्" अर्थात् विश्व मे रहने-वाले संपूर्ण प्रायी एक ही कुटुंब के सभय हैं, यह भाव संपूर्ण राष्ट्रों मे प्रचलित हो जाय और समय उनकी एक ही विश्व-राष्ट्र में परियात कर दें ?

संसार को एक ही राज्य में परिवाद करके संघटित करने का यह आज से पूर्व बहुत लोगों ने किया था। इतिहास में सिकंदर, नेपोलियन तथा चंद्रगुप्त के नाम अतिशय प्रसिद्ध हैं। किंवदंतियाँ तथा गाथाएँ दस, मांधाता, रघु, राम तथा युधिष्ठिर आदि महापुरुषों को भी इसी विषय में महत्त्व दे रही हैं। रोम का रोमन साम्राज्य स्थापित करना भी किसी से छिपा नहीं है। आजकल अँगरेजों का भी यही उद्देश्य मालूम पड़ता है।

दु:ख जो है वह यही है कि पुराने जमाने से लेकर अब तक किसी ऐतिहासिक पुरुष अबवा जाति ने आहमान को सामने रखकर यह काम नहीं किया। साम्राज्यवाद तथा की तिं की लोलपता ही इस ढंग के यह का मुख्य कारण रही। इस साम्राज्यवाद के मद में ग्रंपेन एशिया की पराधीन जातियों के साथ की ज्यवहार कर रहे हैं, वह किसी सं लिया नहीं है।

परंतु डचित तो यही है कि संसार को एक क्रुडंब समभ-कर एक विश्वन्थापो ब्रादर्श राष्ट्र स्थापित किया जाय ब्रीर जहाँ तक हो सके, किसी न्यक्ति तथा राष्ट्र की स्वतंत्रता का ब्रप-हरशा न किया जाय।

#### ग्रक्ति संविभाग

राजनीति विकान के पिता मांटस्क्यू (Montesquieu) का कथन है—''यदि नियामक तथा शासक शांकि किसी एक व्यक्ति या समूह के पास इकट्टी हो मांटस्क्यू तो जाति की खतंत्रता का नाश होना खामाविक ही है, क्योंकि जाति की इस बात की सदा भय बना रहेगा कि राजा या राष्ट्रसभा खेच्छाचारी नियम बनाकर स्वच्छंदता से उनका प्रयोग करेगी। इसी प्रकार क्याय संबंधी शक्ति की नियामक तथा शासन शक्ति से सर्वथा पृथक् न कर दिया जाय; तथा यदि उसे नियामक शक्ति का सहायक बना दिया जाय तो की नियम बनानेवाला होगा, वही न्यायाधीश भी हो जायगा। इसका परिण्ञाम यह होगा कि जाति के व्यक्तियों का जान माल एक मात्र न्यायाधीशों के हाथ

मे चला जायगा; धौर यदि कही न्याय संबंधिनी शक्ति की शासकों के हो हाथ में दे दिया जाय, तब तो अत्याचार का होना आवश्यक हो है; क्यांकि जो किसी व्यक्ति पर अपराध लगानेवाला होगा, वहां उस व्यक्ति के अपराध का निर्णय करनेवाला भी होगा।"

मांटस्क्यू के सदश ही ब्लुंट्स्हों ने लिखा है—"किसी के हाथ में अत्यंत अधिक शक्ति दे देना राष्ट्र की लिये भयानक होता है। यदि उत्पर लिखी ब्लु दुश्ली तीनो शक्तियाँ पृथक् पृथक् व्यक्तियों तथा समुदायों के हाथ में दे दी जाय तो इससे राष्ट्र मे जहाँ किसी की शक्ति अधिक नहीं होने पाती, वहाँ कार्य भी समुचित रीति पर चलता है। एक ही व्यक्ति या समुदाय तीनों कार्यीं का इस योग्यता से संपादन नहीं कर सकता जैसा कि वह केवल एक ही कार्य कर सकता है। पर-मातमा ने शरीर मे अॉखे देखने के लिये, कान सुनने के लिये तथा हाथ काम करने के लिये दिए हैं। जब परमात्मा ने शरीर के कार्य को उचित ढंग पर चल्लाने के लिये सिन्न सिन्न इंद्रियाँ दी हैं, तब राष्ट्र रूपी शरीर का कार्य भी अच्छी तरह से चलाने के लिये 'शक्ति-संविभाग' के सिद्धांत का ही अव-र्लंबन करना ठीक मालूस पहुता है # 12

<sup>.</sup> See Bluntschli--The Theory of the State, Book VII, Chap VII.

शा०---२

भ्रठारहवीं सदी के लेखकी ने उपरिलिखित शक्ति-संविभाग के सिद्धांत की एक सार्वभीम त्रैकालिक तत्त्व मान लिया। ग्रमेरिका मे जनतंत्र शासन-पद्धति का शक्ति-संविभाग सिद्धांत भवलंबन करते समय इसी सिद्धांत को की विफलता यशासामध्ये काम से लाते का यह किया गया । १७८० की मैसाचूसट की शासन-पद्धति की धाराओं में लिखा है-- "इस राष्ट्र के राज्य मे नियामक विभाग शासक तथा निर्णायक विभाग की, शासक विभाग नियामक तथा निर्णायक विमाग की, और निर्णायक विभाग नियामक तथा शासक विसाग को शक्ति की काम में न ला सकेगा। सारांश यह है कि यहाँ राज-नियमा का राज्य होगा, न कि व्यक्तियों का'। १७८७ की राष्ट्र संघटन की शासन-पद्धति मे भी इसी सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। मिल्टन मैडीसन तथा प्रे का कथन है- "शासक, नियामक तथा निर्मायक शक्तियों का एक ही व्यक्ति या संघ के हाथ मे देना, चाहे वह निर्वाचित, नियुक्त या वंशागत हैं। स्वेच्छाचार तथा निरंकुश शासन का एक न्वलंत उदाहरण है।" यह होते हुए भी सन् १७७६ तथा १७७७ की राष्ट्रीय शासन-पद्धतियों मे तथा १७८७ के राष्ट्र संघटन की शासन-पद्धति मे शक्ति-संवि-भाग-सिद्धांत का प्रयोग पूर्ण रूप से न किया जा सका। इसी से यह स्पष्ट है कि शक्ति-संविभाग सिद्धांत त्रैकालिक सत्य नहीं है। असल बात ते। यह है कि तीनी ही शक्तियाँ एक

दूसरी पर निर्मर हैं। निर्णायक विमाग नियामक विभाग द्वारा पास किए गए कानृनों के अनुसार ही निर्णय करने के कारण उस पर पूर्णतया निर्मर है; और इसी प्रकार शासक विभाग नियामक विमाग के कानृनों का अवलंबन करने के कारण सर्वथा स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। यदि शासक विमाग तथा निर्णायक विभाग नियामक विभाग के कानृनों को न माने वे नियामक विभाग क्या कर सकता है ? साराश यह है कि तीनों ही शक्तियाँ तथा तीनों ही विभाग एक दूसरे पर निर्मर हैं और एक दूसरे को स्वेच्छाचारी होने से रोकते हैं।

श्रमेरिका के सहश ही फ्रांस ने भी यही सिद्धांत श्रनुभव किया। सन् १७८६ में उसने शक्ति-संविभाग-सिद्धांत का पूरी तरह से घवलंबन करना चाहा, परंतु वह सफल न हुआ।

चन्नोसर्वी सदी मे शक्ति-संविभाग-सिद्धांत का महत्त्व बहुत ही घट गया। इँगलैंड ने यह सिद्ध कर दिया कि इस सिद्धांत

को विपरीत शासन पद्धित होते हुए भी यक्तिसंविभाग-सिद्धांत का प्रयोग है श्रीर व्यक्तियों की स्वतंत्रता सुरचिव रह सकती है। इंगलैंड में सचिव मंडल को हाथ मे हो एक प्रकार से राष्ट्र की शासक तथा नियामक शक्ति है। यह होते तुए भी वहाँ जनता की स्वतंत्रता पूरे तौर पर सुरचित है।

इँगलैंड के सहश ही फ्रांस तथा इटली मे मी शक्ति-संविभाग का सिद्धांत कार्य रूप मे नही लाया जाता। फ्रास में नियासक विभाग द्वारा प्रधान चुना जाता है। वस्तुतः उसका सचिव-मंडल ही जनता का प्रतिनिधि है और राष्ट्र का प्रत्येक प्रकार का कार्य चलाता है। इटली मे दलों के सहारे राजा ही राष्ट्र का धुरा घुमाता है। लड़ाई से पहले जर्मनी मे शक्तियों का संविभाग तथा। प्रशिया के राजा के रूप में विलियम कैसर की शक्ति अपरिमित थी। अमेरिका में प्रधान नियामक सभाश्रीं कं द्वारा पास किए गए प्रस्तावों को रद कर सकता है। अपनी स्चनाओं के द्वारा वह बहुधा नियामक सभा मे नए नए नियम भी पास करा लेता है। इसी के सहश अमेरिका की निया-मक सभा शासक शक्ति का प्रयोग भी करती है। शासकों की नियुक्ति तथा परराष्ट्रोय-संधियों की खोकृति के द्वारा प्रमेरिकन सेनेट एक प्रकार से शासक शक्ति की प्रयोग मे खाती है। भ्रमेरिकन न्यायाधीशों का निर्वाचन शासकी के द्वारा होता है श्रीर वह नियामक समाश्रों के द्वारा पास किए गए नियमीं की शासन-पद्धति की घाराओं के प्रतिकृत ठद्दराकर निरर्थक बना सकते हैं। सारांश यह है कि अर्वाचीन राष्ट्रों मे शक्ति-संविभाग-सिद्धांत का महत्त्व बहुत कुछ ल्लप्त हो गया है।

शासन-पद्धति कं निर्माण काल मे प्राय: इस बात का ध्यान रखा जाता है कि नियामक, शासक तथा निर्णाणक तीनीं शिक्तियों किसी एक को अंतिम सीमा तक न बढ़ने दें और एक दूसरे की शक्ति को अपनी अपनी सीमाओं मे-बॉघ रखें। यही कारण है कि हॅगलैंड मे मुख्य न्यायाधीश शासक समिति द्वारा चुना जाता है; परंतु वही चुने जाने के अनंतर अपने चुननेवाले अधिकारियों पर ध्रपना निर्मेय दे सकता है। वहाँ न्यायाधीश की पदच्युत करना नियामक सभा के हाथ में है। यह अतिशय उत्तम प्रबंध इँगलैंड में ही संमव है, क्योंकि इँगलैंड की मयानक युद्धों की दिन रात चिता नहीं करनी पड़ती। युरोप की अन्य जातियाँ इस प्रकार न्यायाधीश की शक्ति को महत्त्व देने मे असमर्थ हैं। इसका कारण यह है कि उन्हे दिन रात अपने आपको शत्रु से बचाने की ही चिता रहती है। युरोप की प्राय: सभी जातियों मे 'शासक-न्याय-समिति' की विधि प्रचलित है। इस समिति का संबंध जहाँ विशेषत: शासकी से है, वहाँ वह शासकों का शासन के ही रूप में निर्णय करती है। युरोप के देशों के शासक निर्भयता से अपना कार्य किया करते हैं, क्योंकि चन्हे इस बात का निश्चय होता है कि उनकी अपनी समिति समय पर उनकी रचा करेगी। चूँकि ग्रमेरिका की स्थिति भी इंगर्लैंड के ही सदश है, अत: वहाँ भी मुख्य न्यायालय शासन-पद्धति के विरुद्ध, राजनियमें को ठहरा सकता है तथा उनकी कार्य मे लाने से रोक सकता है। जातीय सभा की किसी नियम-घारा से यदि कोई राजनियम टक्कर खाता हो तो मुख्य न्यायालय उसे राजनियम ही नहीं सममता।

इँगलैंड मे मंत्रिसमा की उपसमिति के सभ्य नियामक समा को सभ्य भी होते हैं तथा वे नियमनिर्माण पर पर्याप्त प्रभाव भी डालते हैं। परंतु अमेरिका में यह बात नहीं है। वहाँ की शासन-पद्धित के निर्माता शासकों के हाथ में परिमित शक्ति ही रखना चाइते थे; इसी लिये उन्होंने ध्यमेरिका के प्रधान तथा उसकी मंत्रिसमा की जावीय सभा मे बैठने से रोक दिया। की शक्ति की जहाँ राष्ट्रसमा के द्वारा उन्होने वहुत कुछ परिमित कर दिया है, वहाँ उसकी प्रधानता का काल भी बहुत ही थोड़ा रखा है। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि इंगलैंड तथा अमेरिका की शासन-पद्धतियाँ एक दूसरी से सर्वधा भिन्न हैं। इसमे संदेह भी नहीं है कि दोनों हो देशों में नियम बनाते समय छोटी छोटी बाती तक का ध्यान रख लिया जाता है जिससे शासकी की जहाँ श्रपनी बुद्धि से बहुत काम नहीं खेना पड़ता, वहाँ वे लोग स्वेच्छावारी भी नहीं हो सकते। परंतु फ्रांस तथा इटली मे यह बात नहीं है। वहाँ मोटे मोटे नियम बना टिए जाते हैं; धीर छोटे छोटे मामलों में शासकों का अपनी बुद्धि से ही काम लेना पड़ता है। इससे उनका कुछ कुछ स्वेच्छाचारी हो जाना स्वाभाविक ही है।

श्राजकता प्राय: नियामक समाग्रों के 'स्वापन तथा श्रस्वापन' दो मेद किए जाते हैं। इंगलैंड की पार्लिमेंट (राजा + लार्ड समा + प्रतिनिधि समा ) स्वापन्न नियामक सभा का उदाहरण है, क्योंकि इसकी नियामक शक्ति किसी नियम द्वारा प्रतिबद्ध नहीं है। परंतु संसार के अन्य सम्य देशों की निया-मक सभा की यह दशा नहीं है। श्रॅगरेजी उपनिवेशों की निया- मक समाएँ अस्वापन्न कही जा सकती हैं, क्योंकि उनकी निया-मक शक्ति इंग्लैंड की पार्लिमेंट द्वारा प्रतिबद्ध होती है। ग्रमेरिका मे भी नियामक सभा शासन-पद्धति संवंधी नियमी की धाराओं के परिवर्तन करने मे जनता की श्रोर से कुछ परतंत्र है। जनता ने मुख्य न्यायाधीशी की यह शक्ति दे दी है कि वे यह वतावे कि अमुक अमुकराजनियम शासन-पद्धति के विपरीत ते। नहीं हैं। यदि विपरीत हैं। दी उनके खीकुत करने मे नियामक समा खापन नहीं है। कई एक विद्वान शासन-पद्धति के संबंध मे प्रायः 'शिथिल या अशिथिल' शब्द मी व्यवहृत करतं हैं। आंग्ल शासन-पद्धति शिथिल कही जाती है, क्योंकि उसके द्वारा शासन-पद्धति के ब्राधारमूत नियमें का भी उसी शीव्रता से परिवर्तन किया जा सकता है जैसे तुच्छ तुच्छ नियमें। का। परंतु प्रमेरिकन शासन-पद्धति अशिथिल कही जाती है, क्योंकि वहाँ किसो प्रकार का शासन-पद्धति संबंधी सुधार जातीय सभा के दो-तिहाई सभ्यो की स्वोकृति के बिंना नहीं किया जा सकता; श्रीर जातीय समा में खोकुत हो जाने पर भी जब तक तीन-चौथाई राष्ट्र उस सुधार की न स्तीकार कर ली, तब तक वह काम मे नही लाया जा सकता। स्विट्जलैंड मे शासन-पढ़ित संवंधी सुधार के लिये आवश्यक रूप से जनसम्मति लेनी पड़ती है। जर्मनी में भी जातीय सभा के हु सभ्यों की स्वोक्षति की भावश्यकता पड्ती है।

#### नियासक जनसम्मति विधि

यह पूर्वे ही लिखा जा चुका है कि प्रतिनिधियों के निर्वा-चन से भी लोकतंत्र शासन-पद्धति का सिद्धांत सुरिह्नत नहीं रह सकता। जनता मे श्रेगी संघर्ष का उपद्रव बहुत कुछ प्रतिनिधि तंत्र शासन-पद्धति तथा निर्वाचन के निशेष विशेष नियमीं का ही परिग्रास है।

लोकतंत्र शासन-पद्धित उसी समय पूर्ण सममो ना सकती है जब कि जनता निर्वाचन-नियम-निर्माण में पूरे तीर पर भाग ले सके। खिट्जलैंड में अब तक कई राष्ट्रों में प्रत्यच तीर पर नियम निर्माण होता है। छोटे छोटे राष्ट्रों में नगरी की जनता खयं उपिखत होकर कानून पास करतो है। वहाँ प्रतिनिधियों का सहारा नहीं लिया जाता।

तार तथा पत्र-प्रेपण के प्रचार से इस जमाने में फिर से प्रितिनिध-तंत्र-शासन-शैली को लोकतंत्र-शासन-पद्धित के प्रतु-सार बनाने का यह किया गया है। इस डहेश्य की पूर्वि के लिये नियामक जनसम्मित का सद्दारा लिया गया है। नियामक समा में पेश किए गए प्रस्तावों को संपूर्ण निर्वाचक मंडल के पास मेज दिया जाता है। वे लोग हाँ या न मे अपनी सम्मित दे देते हैं। यदि प्रस्ताव के विरुद्ध बहुपच हुआ तो वह प्रस्ताव राजनियम नहीं बनता। स्विट्जलैंड में शासन-पद्धित संबंधी घाराओं के मामलों में जनसम्मित लेना आवश्यक है। 'नियत संख्या के हस्ताचर कराकर वहाँ जनता

नियामक समाद्यों में प्रपनी द्यार से नए नए प्रस्ताव भी डप-स्थित करतो है। १८७४ से १८६६ तक खिट्जलें ह में मिन्न भिन्न प्रस्तावी पर ३८ बार नियामक जनसम्मति ली गई थी।

श्राजकल अमेरिका की कई रियामतों में भी इसका प्रचार है। हष्टांत स्वरूप न्यू इंगलैंड नामक अमेरिकन राष्ट्र में अब तक नागरिक समिति ही राष्ट्रीय नियम बनाती है। शासन-पद्धित संबंधी धाराओं के परिवर्तन के मामले में बहुत से राष्ट्रों में नियामक जनसम्मति का अवलंबन किया गया है। अर्वाचीन जर्मनी तथा रूस ते। इसके विशेष रूप से मक्त हैं। राजनीतिको का अनुमान है कि सभी राष्ट्रों में यथासंभव इसका अवलंबन किया जायगा।

#### शासक विभाग

शासक विभाग का काम नियामक विभाग द्वारा खीकृत राजनियमो को अचित करना है। कभी कभी शासक विभाग से प्रधान तथा उसके सहकारी वर्गों का भी तात्पर्य लिया जाता है। नियामक तथा शासक विभाग का मुख्य भेद यह है कि नियामकों की संख्या अधिक होती है और मुख्य शासकों की संख्या नहुत ही थोड़ी होती है। यह इसी लिये कि शासन का काम तब तक सुगमता से नहीं चल सकता जब तक कि उद्देश एक न हों और राष्ट्र की इच्छाओं को एक दम कार्य में परिणत करने की सामध्य न हो। ये दोनों वार्ते इस वात के लिये वाध्य करती हैं कि शासकों की संख्या अधिक न हो।

स्रमेरिका मे राष्ट्र का मुख्य शासक प्रधान है। इँगलैंड मे सचिव-मंडल की ही राष्ट्र का मुख्य शासक कहा जा सकता है। खिट्जलैंड मे सात सभ्यों की शासक समिति ही शासक का काम करती है।

मिन्न राष्ट्रों में मुख्य शासकों के नियव करने के मिन्न मिन्न हंग हैं। कई ऐसे राष्ट्र भी हैं जहां मुख्य शासक वंशागत होते हैं। परंतु आजकल मभ्य राष्ट्र मुख्य शासकों की नियुक्ति वंशागत शासकों के पन्न में नहीं हैं। युरोप में जहां कहीं वंशागत सम्राट् बने हुए हैं, वहां उनकी शक्ति कुछ भी नहीं है। इंगलैंड, इटली, हंभी तथा बेलिजियम के राजाओं के हाथ में बहुत कम राजनीतिक शक्ति है।

वंशागत राजाको तथा सम्राटों के सहश ही वहुत से राष्ट्रों में
मुख्य शासक जनता द्वारा चुना जाता है। अमेरिका में जनता ही
प्रधान की चुनती है। यही बात फरांसीसी प्रधान तथा स्विस्
शासक समिति के संबंध मे है। इंगलैंड अपने अधीन देशों तथा
हपनिवेशों के लिये मुख्य शासक का निर्वाचन स्वयं ही करता है।

प्रधान तथा मुख्य शासको की शक्ति सब राष्ट्रो में एक सहश नहीं है। जड़ाई से पहले रूस तथा नर्मनी के सम्राट् की शक्ति

प्रधानतंत्र तथा सचिव-की शक्ति कुछ भी नहीं थी। अमेरिका तत्र शासन-पद्धति का प्रधान ऋति शक्तिशाली है। इसके

विपरीत फ्रांस के प्रधान की शक्ति बहुत ही थे।ड़ो है।

श्राजकल राजनीति शास्त्र के लेखक शासन-पद्धतियों की प्रधानतंत्र तथा सचिवतंत्र इन दो मेदों मे विभक्त करते हैं। प्राय: यह देखने मे झाता है कि सचिवतंत्र शासनपद्धति- वाले देशों में मुख्य शासक की शक्ति कुछ भी नहीं होती। इंगलैंड का सम्राट् और फ्रांस का प्रधान इसके ज्वलंत ख्दा- हरण हैं। इसके विपरीत प्रधानतंत्र शासन-पद्धतिवाले राष्ट्रों मे प्रधान तथा राजा की शक्ति अपरिमित होती है। अमेरिका मे यही वात है। बड़ाई से पहले प्रशिया के सम्राट् की शक्ति बहुत ही ज्यादा थी।

निर्वाचन तथा नियुक्ति की सामने रखते हुए यह कहा जा सकता है कि अमेरिका का प्रधान नियामक विभाग के द्वारा नहीं चुना जाता और बहुत ही अधिक शक्तिसंपन्न है। देाषारेग्या (Impeachment) के द्वारा यही नियामक विभाग अमेरिकन प्रधान की राज-शक्ति से च्युत कर सकता है। सीनेट् की संधि तथा नियुक्ति का अधिकार है। परंतु प्राय: सीनेट् प्रधान के अनुसार भी काम करता है। अमेरिका का नियामक विभाग प्रधान की सिन्न सिन्न राजनीतिक कार्य्य करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। अमेरिकन सचिवों की प्रधान ही सीनेट् के सहारे नियुक्त करता है और स्वेच्छानुसार उनकी पद्च्युत कर सकता है। नियामक विभाग इस मामले में कुछ भी इसाचेप नहीं कर सकता।

इँगलैंड में राजा ही महामंत्री को विजयी दल में से चुनता
है। चुने जाने के बाद महामंत्री अपना सिवन-मंडल बनाता
है जो एक ओर राष्ट्र का शासन करता है और दूसरी ओर
नियामक विभाग को वश में करके भिन्न भिन्न राज्यनियम
पास करता है। आंग्ल-सिवन-मंडल की शक्ति तभी तक अपरिमित है जब तक नियामक विभाग उसके साथ है। जहाँ
नियामक विभाग ने उसका साथ छोड़ा कि उसका अपना
कार्य छोड़ देना पढ़ता है। इँगलैंड में राला की शक्ति
जुक्र भी नहीं है।

पूर्व में ही लिखा जा चुका है कि शासक विभाग से वात्पर्य्य मुख्य शासक से हैं। मुख्य शासक राजशिक्त्यों का राष्ट्र में प्रचार करने के लिये बहुत से राज्यसेवकों को नियुक्त करता है। मिन्न मिन्न विभागों के राज्यसेवकों के निरीच्चण तथा कार्यनिर्देश के लिये मिन्न योग्य व्यक्ति मंत्री-पह पर नियुक्त किए जाते हैं।

इंगलैंड को राज्यसेवकों की संख्या लगभग ८००० है। इन लोगों के पह स्थिर हैं। इनके ऊपर के मुख्य शासक ही समय समय पर बदलते रहते हैं। दृष्टांत स्वरूप इंगलैंड में अंतरंग सचिव (Home Secretary) के दे। सहायक मंत्री होते हैं। एक स्थिर और दूसरा अस्थिर। स्थिर सहायक मंत्री अपने पद पर ब्यों का त्यों बना रहता है। परंतु अस्थिर

सहायक मंत्रो सचिव-मंदल के बदलते ही इस्तोफा दे देता है। यही वात ग्रन्य मुख्य मुख्य विभागों के संबंध मे है।

अमेरिका में राज्यसेवकों की नियुक्ति तथा पदच्युक्ति के मामले में चिरकाल से विचार हो रहा है। वहाँ वहुत ही थोड़े आदमी स्थिर राज्यसेवक होंगे। लगमग, चार वर्षों के लिये ही मिन्न मिन्न ज्यक्ति मिन्न मिन्न राजपदें। पर नियुक्त किए जाते हैं। उनके पदच्युक करने के मामले में ममेला था। योग्य आदमी प्रायः अपने पद पर स्थिर तौर पर बने रहते थे। १८२६ के बाद से अमेरिका में यह प्रथा प्रचलित हुई कि प्रधान अपने अनुगामियों तथा सहायकों को पारिताधिक के तौर पर उन्न उन्न राजपद दे देते थे। इसके विरुद्ध वहाँ लहर उठी और सन् १८८३ में वहाँ मी सिविल सर्विस एक्ट पास हुआ। अव परीका के द्वारा ही भिन्न भिन्न विभागों पर मनुष्यों की नियुक्ति होती है। अमेरिका में सन् १६१० में ३७०००० राजकीय पद थे जिन पर परीक्ता के द्वारा २३४६४० ज्यक्ति नियुक्त हुए थे।

## अर्वाचीन राष्ट्रों की शासन-पद्धति

शासन-पद्धतियों का वर्गीकरण करते समय राजनीतिज्ञ लोग यहां वात सबसे पहले अपने सामने रखते हैं कि किस किस राष्ट्र में स्वेच्छातंत्र राज्य (Despotic Government) है, और किस किस राष्ट्र में प्रतिनिधि तत्र राज्य (Democratic Government) है। प्रथम भेद में राष्ट्र की प्रभुत्व शक्ति एक के हाथ में थ्रीर द्वितीय मेद में जनता के प्रतिनिधियों के द्वाथ मे रहती है। आजकल रूस की शासन-पद्धति बहुत ही विचित्र है। स्थानीय स्वराज्य तथा संघराज्य का वह विचित्र नमूना है।

प्राजकल प्रतिनिधि-तंत्र राज्य भी एक सहरा नहीं हैं। कहो पर दिखाने के लिये राजा है श्रीर कहीं पर प्रधान। इंगलैंड परिमित एकतंत्र राज्य का श्रीर फ्रांस प्रधानतंत्र राज्य का नमूना है। संपूर्ण प्रतिनिधि-तंत्र राज्य सचिवतंत्र तथा प्रसचिवतंत्र के दो भेदों मे विभक्त किए जाते हैं। यह भी एका-रमक तथा राष्ट्रसंघात्मक तंत्रों के भेद से दो प्रकार के होते हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जलैंड राष्ट्रसंघटनात्मक राष्ट्रों के स्वाहरण कहे जा सकते हैं, श्रीर हैंगलैंड एकात्मक

राष्ट्रों का। अमेरिका में बहुत से प्कालमक तथा राष्ट्र-स्वतंत्र राष्ट्र थे। वे सब मिलकर अमे-राघटनात्मक प्रतिनिधि-निका के राष्ट्र-संघटन में सम्मिलित

हुए। इनमे उनकी वैय्यक्तिक सत्ता का लोप नहीं किया गया, पर साध ही मुख्य राज्य (Central Government) के सम्मुख उनकी शक्ति भी बहुत ही अल्प है। उन्हें जो कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है, वह केवल अपने ही राष्ट्र के लिये है। इंगलैंड मे यह बात नहीं है। इँगलैंड एक देश है। वह राष्ट्रसंघटन नहीं कहा जा सकता, इमी लिये वह एकात्मक राष्ट्र कहा जाता है। राष्ट्रसंघटन दो प्रकार का हुआ करता है। एक पूर्ण, दूसरा अपूर्ण। पूर्ण राष्ट्रसंघटन के परिज्ञान से अपूर्ण का भी परिज्ञान हो जायगा। अतः पूर्ण राष्ट्रसंघटन पर कुछ शब्द लिख देना मैं आवश्यक समक्तता हूँ।

पूर्व राष्ट्रसंघटन के तीन मुख्य मुख्य गुण होते हैं—

- (१) राष्ट्रसंघटन के सब राष्ट्रों की राष्ट्रसभा में समान संख्या में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो।
  - (२) प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति परस्पर समान हो।
- (३) नियामक तथा शासक सभाओं के अधिकार राष्ट्रों की सहमति के बिना बढ़ाए न जा सके।

अमेरिका का राष्ट्रसंघटन पूर्ण समका जाता है। राष्ट्र-संघटन के लच्या पर ही आजकल बढ़ा भारी वाद विवाद है। महाशय फीमैन की सम्मित मे तो छोटे बढ़े राष्ट्रो के सम्मेलन को राष्ट्रसंघटन कहा जा सकता है, परंतु आजकल यह नहीं माना जाता। सीले महाशय तो 'राष्ट्रसंघटन' से ऐसे देा राज्यों का परस्पर मेल समक्तते हैं जिनमें एक खानीय राज्य ( Local Government ) का पच लेता है और दूसरा मुख्य राज्य ( Central Government ) का। परंतु यह भी लच्चा खीछत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अनुसार दारा तथा जिंदसम के राज्य भी राष्ट्रसंघटन के उदाहरण कहे जा सकते हैं। कुछ भी हो, राष्ट्रसंघटन से हमारा तात्पर्य ऐसे राष्ट्रो के परस्पर संयोग से है जो राज्यनियम द्वारा समान स्रविकार रखते हैं। तथा स्रपनी स्रपनी शक्ति भीर स्रावृत्ति में सर्वथा स्रसमान है। परंतु इस लच्या के भनुसार राष्ट्रसंघटन तभी संभव है जब कि राष्ट्र स्वयं ही स्रपने हितों तथा स्वार्थीं की एकता के कारण परस्पर मिले हैं। राष्ट्रसंघटन की राजसभा मे राष्ट्रीय सभ्यों को स्रपने स्रपने राष्ट्रों की सम्मति हैना ही उचित प्रतीत होता है, जैसा कि जर्मनी में था। स्मिरिका तथा स्विट्जलैंड में यह बात नहीं है। राष्ट्रसभा के सभ्य प्राय: वहाँ स्रपनी ही सम्मति दिया करते हैं \*।

प्रजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के अधिक समीप तक यदि किसी देश की शासनपद्धति पहुँचती है तो वह स्विट्जलैं ह की शासनपद्धति पहुँचती है तो वह स्विट्जलैं ह की शासकल के ग्रुग में "श्रादर्श राज्य" के नाम से लिखा जाता है। यह क्यों? यह इसी लिये कि स्विट्जलैंड जहाँ प्रतिनिध-सत्तात्मक राज्य की शैली पर चल रहा है, वहाँ 'जन-सम्मति-विधि' से प्रजासत्तात्मक राज्य की शैली पर भी चलता हुआ कहा जा सकता है। एथेंख में यद्यपि प्रजासत्तात्मक राज्य था, परंतु वह उसको सफलता से न चला सका। स्विस् जनता का स्वभाव श्रीर श्राचार व्यवहार इतना उब है कि उसको विफलता का कभी सामना हो नहीं करना पढ़ा। इँगलैंड के सहश ही स्विस् शासनपद्धति का विकास भी धारिमक नहीं है।

See Alston-Modern Constitutions, Chaps. II, III.

चिरकाल से स्विस् जनता स्वतंत्रता का भाग कर रही है। विचित्रता यह है कि एक स्विट्जलैंड ने हो सारे संसार मे अपने आप को जन-सम्मति-विधि के योग्य मूमि सिद्ध किया है; और यहो कारण है कि स्विट्जलैंड की शासन-पद्धति पर लिखते हुए इस पुस्तक मे जन-सम्मति-विधि पर बहुत से पृष्ठ दिए गए हैं जिन्हें पाठकों को अत्यंत ध्यान से पढ़ना चाहिए।

### निर्णायक विभाग

राज्य के अन्य विभागों के सहरा हो निर्धायक विभाग मी
महत्त्वपूर्ण है। वैय्यक्तिक या संघीय अपराधी का, प्रचलित
राज्यनियमों के अनुसार, निर्धय करना
हो निर्धायक विभाग का काम है।
सबसे उत्तम न्यायाधीश वही है जो राज्यनियमों को अच्छी
तरह जाने। राज्यनियम चाहे बुरे हैं। और चाहे मले हो,
न्यायाधीश का काम उनके अनुसार निर्धय करना ही है। बहुत
से खर्ली में राज्यनियमों का प्रयोग करना कठिन होता है।
अपने विवेक तथा विचार के द्वारा ही ऐसे खलों में न्यायाधीशों
को निर्धय करना पड़ता है। इस ढंग के परवर्त्ती अभियोगी
में राज्यनियमों के तैर पर ही काम में लाप जाते हैं। इंगलैंड
तथा अमेरिका में यह बात विशेष रूप से है।

न्यायाधीशों का निष्पत्त होना नितांत आवश्यक है। राजनीतिक आंदोलनों से न्यायाधीशों का पृथक् रहना हों उचित है। राज्य के अधिकारी किसी न्यायाधीश पर उचित या अनुचित दवाव न डाले, इसके लिये आवश्यक हैं कि उनको तनखाइ इतनी अधिक मिलनो चाहिए कि वे अभियोगों का निर्धय लोम-रहित होकर कर सके और घूस आदि प्रलो-मन उनको अपने कर्तव्य से च्युतं न कर सकें। इंगलैंड तथा अमेरिका में इसी सिद्धांत के अनुसार काम किया गया है।

बहुत से ऐसे राष्ट्र भी हैं जिनमे निर्धायक विभाग अत्याचार का साधन है। भारतवर्ष मे कलकृर ही एक छोर से लोगो को अपराधी सिद्ध करता है और दूसरी छोर से उनके अपराधी का निर्धय करता है।

नियासक तथा शासक विभाग के साथ निर्यायक विभाग का संबंध विचारगीय है। यह प्रश्न ग्राम तीर पर उठता है कि

क्या निर्मायक विभाग नियासक तथा शासक वधा नियासक वीभाग के साथ सबंध दोनें विभाग राज्यनियस के प्रतिकृत

काम करें तो क्या निर्णायक विमाग उनको उचित मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित कर सकता है ? अमेरिका, प्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिकन प्रधानतंत्र राज्यों मे शासको पर न्यायालय मे सुकदमा चल सकता है। इसके विपरीत युरोप मे शासक समिति का ही प्रचार है। शासकों का निर्णय शासक-समिति में ही होता है। साधारण न्यायालयों के चेत्र से वे बाहर हैं।

राज्य के तीनो विभागी का उत्तरदायित्व तथा कार्य्यक्रम निर्वाचको के साथ संबद्ध है। निर्वाचक-मंडल से तात्पर्य्य उन लोगों से है जो नियामक विभागों के ਰਿਕਵਿਕ लिये प्रतिनिधि चुनते हैं। शेट निटेन तथा धमेरिका की शासनपद्धति का आधार निर्वाचको पर है। धाजकल निर्वाचन का अधिकार प्रत्येक नागरिक की हेने के लिये यह हो रहा है। इंगलैंड, अमेरिका, जर्मनी प्रभृति कई सभ्य देशों में खियों को भी निर्वाचन का अधिकार प्राप्त हो गया है। फ्रांस मे भी सन् १-६१-६ मे श्वियों को यह अधिकार देने का आंदोलन चला या, किंतु वह सफल नही हुआ। इँगलैंड मे सन् १-१८ से स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त है, परंतु बहुत ही कम मात्रा में। यहाँ निर्वाचन की श्रिवकारियी होने के लिये की की उम्र कम से कम ३० वर्ष होनी चाहिए ब्रीर उसके पास कुछ खास जायदाद भी होना आवश्यक है।

#### नियामक विभाग

शासक, नियामक तथा निर्णायक विभागों से शासक विभाग का कर्म के साथ, निर्णायक विभाग का नियमज्ञान के साथ और नियामक विभाग का विवेक के साथ श्रीर विवेक संवंधी कामों में जितने श्रीधक मनुष्य हों, उतना ही श्रच्छा है। परंतु इसका यह मतलव नहों है कि श्रीधकता की कोई सीमा ही न हो। किसी काम में अपेचा से अधिक मनुष्यों के हो जाने पर वह काम बिगढ़ जाता है। यह बात कई बार अनुभव की जा चुकी है। १७८६ की फरांसीसी नियामक समा के १२०० सभ्य थे। अधिक संख्या होने के कारण काम उचित ढंग पर न चला। मिन्न मिन्न राष्ट्रों की नियामक सभा के सभ्यों की संख्या निम्नलिखित प्रकार थी—

| <b>अमेरिकन</b> | प्रतिनिधि | सभा | •••   | ••• | ४३५ र | सभ्य |
|----------------|-----------|-----|-------|-----|-------|------|
| प्रांग्ल       | 19        | 55  | •••   | 400 | ६७०   | 77   |
| फरांसीसी       | ,,        | 97  | • • • | ••• | ४.६७  | 71   |
| जर्मन          | **        | ,,  | •••   |     | ₹€७   | "    |
| इटेलियन        | "         | ,,  | •••   | ••• | ४०८   | "    |
| स्पेनिश        | 33        | 37  | •••   | ••• | ४०६   | "    |

खपरिलिखित अधिक संख्या के द्वारा राज्यनियमों का बनाना बहुत ही कठिन है। गवर्नर मारिस ने पैरिख की १७८६ की प्रतिनिधि सभा के विषय में लिखा था—"सभ्य लोग संख्या में अधिक होने के कारण कुछ भी बाद विवाद नहीं करते। उनका आघा सभय ता शोर गुल में हो खर्च हो जाता है"। इससे बचने के लिये सभी सभ्य राष्ट्रों में भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा नियम-निर्माण का काम किया जाता है।

नियामक समा में संख्या के ग्रधिक होने से नियम-निर्माण में बहुत सी भूलें हो सकती हैं। उन मूलों से बचने के लिये बहुत से राष्ट्रों ने राज्यनियम संबंधी प्रस्तावों का तीन बार पास किया जाना ग्रावश्यक रखा है। इससे वक्ता के जाशीले व्याख्यान के वश में होकर जनता प्रस्ताव की तीन बार राज्यनियम पास करने से रुक जाती है। इंगलैंड की प्रतिनिधि सभा मे जी सभ्य राज्यनियम संबंधी किसी प्रस्ताव की पेश करना चाहता है, वह सबसे पहले अपने उद्देश्य की सूचना देता है। जब सभा के सभ्य डमके उद्देश्य से सहमत होकर अपनी अनुमति देते हैं, वब वह अपना प्रस्ताव पेश करता है। प्रस्ताव पेश होने के बाद वह छाप दिया जाता है और उसके दूसरी बार पेश होने की विथि नियत की जाती है। सभा से भन्नमित लेकर प्रवक्ता श्रर्थात् प्रतिनिधि सभा का प्रधान उस प्रस्ताव को दूसरी बार पेश करने के लिये सभ्य की अनुमति देता है। इसके बाद प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा की समिति मे विवाह तथा संशोधन के लिये उपस्थित किया जाता है। जब वहाँ से वह पास हो जाता है, तब प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार पास किया जाता है। इसके बाद स्वीकृति के लिये लार्ड समा मे रपिश्यत किया जाता है। प्रस्ताव को तीन बार पेश करने के स्थान पर कई राष्ट्रों से उपसमितियों के द्वारा काम लिया जाता है। अमेरिका की

उपसमितिथीं के द्वारा काम लिया जाता है। अमेरिका की प्रितिनिधि समा में साधारणतया दे। बार प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। तीसरी बार वह प्रतिनिधि समा की स्थायी समिति में उपस्थित किया

जाता है। स्थायी समिति के सम्यों का निर्वाचन प्रतिनिधि संभा का प्रधान ही करता है। बासठवीं कांग्रेस के समय में ध्रमेरिकन प्रतिनिधि समा की साठ से ऊपर उपसमितियाँ थीं। इनमें से मुद्रा समिति, बंक समिति, न्यापार समिति, ध्रधिकार समिति, न्यवसाथ समिति, पेशन समिति, उपाय समिति आदि समितियाँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण थीं।

फ्रांस की प्रतिनिधि समा नियमनिर्माण के कार्य की सुगमता से चलाने के लिये अपने आपकी लाटरी के द्वारा ग्यारह मागों में विभक्त करती है। इन्हों समितियों में से कुछ व्यक्तियों की चुनकर मिन्न भिन्न प्रस्तावों के लिये एक डप-समिति बना ली जाती है। यह विधि बहुत ही देश-पूर्ण है; क्योंकि बहुधा प्रस्ताव के संशोधन तथा विचार के लिये विरोधी लोग उपसमिति में आ जाते हैं।

नियामक शक्ति को अत्यंत सावधानी तथा विवेक के साथ काम में लाने के लिये एक उपाय में सभी सभय जातियों ने अनुपम समानता प्रकट की है। यह उपाय नियामक शक्ति को दें। सभाओं में विभक्त करना है। राजनीतिक भाषा में यह उपाय 'सभाद्वय' विधि या शैली के नाम से लिखा जाता है। यूनान आदि कुछ छोटे छोटे राष्ट्रों को छोड़कर सर्वत्र ही 'सभाद्वय' विधि का प्रचार है। अमेरिका, इँगलैंड तथा अँगरेजी उपनिवेशों में किस प्रकार से नियामक सभाएँ विद्यमान हैं, यह किसी

से छिपा नहीं है। सब से विचित्र बात तो यह है कि अफ्रिका मे नीत्रो लोगों का हेटी ( Harta ) नामक राष्ट्र भी इसी विधि से काम कर रहा है।

तियामक शक्ति को दो सभाग्नों में विभक्त करने का एक लाभ तो यह है कि नियम-निर्माण में शीव्रता नहीं होने पाती। दूसरा लाभ यह भी कहा जा सकता है कि प्रस्तानों को विचारने के लिये पर्याप्त समय मिल जाता है। संसार की सभी राष्ट्र-सभाग्नों या लार्डसभाग्नों में प्राय: संकृचित विचार के न्यक्ति हो सभ्य होते हैं। इसका शायद यह कारण है कि द्वितीय सभा में प्राय: घनाट्य भूमिपति तथा सनुभनी जन ही सभ्य होते हैं जो बहुत सुधारों को पसंद नहीं करते।

पक सभा के द्वारा नियम निर्माण करना बहुत ही बुरा है।

महाशय लैकी ( W. E H. Lecky ) का मत है कि मनुष्यसमाज में श्रवित राज्यशैलियों में सबसे
बुरी शैली एक सभा द्वारा नियम बनाने

की है। निस्संदेह इसमें कुछ अत्युक्ति है। वास्तविकः
वात तो यह है कि एक सभा के द्वारा नियम बनाने में जल्दबाजी हो जाती है और विवेक तथा दूरहरिता से बहुत ही
कम काम लिया जाता है। ज्याख्याताओं को स्वेच्छाचार का
मौका मिल जाता है। इंग्लैंड की लार्ड सभा कुलीनें की
एक संखा है। इससे घृणा करते हुए फरांसीसी राज्यक्रातिकारियों ने १७६१ में एक सभा के द्वारा ही राज्य नियम बनाना

सोचा। यही मूल १८४८ की द्वितीय फरांसीसी रिपब्लिक में की गई। १८४८ की जर्मन पार्लिमेट भी एक सभा द्वारा ही राज्यकार्य चलाना चाहती थी। अमेरिका में शुरू शुरू में एक सभा का राज्यकार्य के लिये अवलंबन किया गया। परंतु कोई राष्ट्र एक सभा के द्वारा नियम-निर्माण में समर्थ न हुआ। यही कारण है कि आजकल लगमग सभी बड़े राष्ट्रों में नियमनिर्माण का काम दें। सभाग्री के द्वारा ही होता है।

प्रायः प्रथम सभा का निर्माण वंशागत, नियुक्ति, निर्वाचन स्मादि सिद्धांतां पर किया जाता है। इँगलैंड तथा जापान में प्रथम सभा को समय प्रायः वंशागत ही प्रथम सभा को संघटन होते हैं और कभी कभी उनमें कुछ नए व्यक्ति भी नियुक्त किए जाते हैं। १७६१ में थोपासपेन ने लिखा था—''यदि कोई मनुष्य वंश को कारण गणितक, न्यायाधीश, बुद्धिमान तथा किन नहीं हो सकता, तो वंश के कारण वह संपूर्ण जनता के लिये राष्य-नियम बनानेवाला ही क्यों हो १'' कुछ भी हो, अभी तक वंशागत का तत्त्व सभी प्राचीन राष्ट्रों में विद्यमान है। इँगलैंड, स्पेन और जापान में लाईसमा का आधार बहुत अंशो में वंश पर ही है। महा-युद्ध से पूर्व यही बात प्रशिया, आस्ट्रिया तथा हंशी में भी थी।

बहुत से राष्ट्रों में वंशागत का तत्त्व इटा दिया गया है। फ्रांस, स्विट्जर्लैंड, इटली, नीदलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, नावे तथा स्वीडन भ्रादि राष्ट्रों मे प्रथम सभा का कोई सभ्य वंशागत नहीं है। इटली में केवल राजवंश का एक आदमी प्रथम सभा में रहता है।

सबसे बढ़ी कितनाई तो यह है कि निर्वाचन से भी योग्य मनुष्य नियामक सभाओं में नहीं पहुँचते हैं। प्रायः जनता के प्रिय लोग निर्वाचित होकर प्रथम सभा में पहुँचते हैं, चाहे वे योग्य हो श्रीर चाहे न हों। इटली ने इस मामले में कुछ सुधार किया है। वहाँ यह नियम है कि वे ही मनुष्य प्रथम सभा के लिये निर्वाचित हो सकते हैं जो उच्च पद पर रह चुके हो या किसी विषय में विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हो। यह सब होते हुए भी इटली की सीनेट की शिक बहुत कम है; क्योंकि श्रनुभव से यही मालूम हुआ है कि बुद्धिमान तथा विद्वान लोग कार्यपटु नहीं होते।

राष्ट्रसंघनाले राष्ट्रों में प्रायः प्रथम सभा का निर्माण राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है। अमेरिका, मैक्सिको, क्यूना, फांस, बेल्जियम तथा आस्ट्रे लिया मे यही बात है। अमेरिका मे द्वितीय सभा जनता की प्रतिनिधि और प्रथम सभा राष्ट्र की प्रतिनिधि है। प्रत्येक राष्ट्र को राष्ट्रसभा मे दे। दो प्रतिनिधि मेजने का अधिकार है। क्यूना में प्रत्येक राष्ट्र चार चार सभ्यों को राष्ट्रसभा में भेजता है। ब्रेजिल मे राष्ट्रसभा के लिये तीन तीन प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं। युद्ध से पूर्व जर्मनी मे वंदेराथ मे भिन्न भिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि आते थे। प्रशिया को अन्य सब राष्ट्रों से अधिक सभ्य राष्ट्रसभा में प्रशिया को अन्य सब राष्ट्रों से अधिक सभ्य राष्ट्रसभा में

भेजने का द्यधिकार या। प्रशिया के १७ सभ्य राष्ट्रसभा में थे जब कि और राष्ट्रों के सभ्य एक से तीन चार तक थे।

प्रवस सभा में सभ्यें का निर्वाचन अप्रत्यच विधि से किया जाता है। फ्रांस में प्रतिनिधि समा के सभ्यां का निर्वा-चन जनता की ग्रीर से हाता है। प्रथम द्वितीय समा का भवटन सभा के सभ्यों के निर्वाचन के लिये फ्रांस में निर्वाचक मंडल बनाया गया है जिसका संघटन भिन्न भिन्न संस्थाश्री को प्रतिनिधियो द्वारा किया जाता है। अमे-रिका में सीनेट्या प्रथम सभा के सभ्य राष्ट्रीय नियामक सभाश्रो की थ्रार से निर्वाचित होते हैं थ्रीर द्वितीय सभा के सभ्य जनता की खोर से चुने जाते हैं। अमेरिका मे प्रथम सभा के मभ्य का समंय छ: साल है थ्रै।र प्रतिनिधि सभा के सभ्य का समय केवल दे। साल है। फ्रांस में प्रथम सभा के सभ्य का समय इ साल श्रीर द्वितीय समा के सभ्य का समय ४ साल है। अमेरिका मे प्रथम सभा के एक विहाई सभ्य हर दें। साल पीछे नए सिरे से चुने वाते हैं। फ्रांस तथा नीदर-लैंड मे प्रथम समा के एक तिहाई सभ्य हर तीसरे साल नए सिरं से चुने जाते हैं। भित्र भित्र काल के वाद प्रथम सभा कें क्रुछ सभ्यों का नए सिरे से निर्वाचन होने से फिर नियम-निर्माण का कार्य्य उत्तम विधि से द्वीता है स्रीर उसमे म्बेच्छाचार का श्रंग किसी हद तक कम है। जाता है।

# दूसरा परिच्छेद फांच

१८७० में फ्रांस धीर जर्मनी में परस्पर वार युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस बहुत ही बुरी तरह पराजित हुन्ना। नेपो-श्रीस में प्रतिनिधि-त्रियन तृतीय ध्रपनी संपूर्ण सेना के साथ त्रतासक राज्य की उत्पत्ति जर्मनी के हाथ में कैंद हो गया। क्योही इस हृदयनिदारक घटना का समाचार फ्रांस

पहुँचा, त्योंही वहाँ वड़ा विचीभ उत्पन्न हुआ। संपूर्ण जनटा ने उसी समय सोच लिया कि द्यागे से प्रव एक राजा देश में शक्तियुक्त राज्य नहीं रख सकता। देश का शासन प्रतिनिधि-परिमित सत्तात्मक राज्यप्रवाली द्वारा ही होना , उचित है। फ्रांस में इस शासन-पद्धति का अवलंबन विपत्काल में हुआ। यही कारण है कि वहुत से लिखित नियम वहाँ शासन-पद्धति में वर्तमान नहीं हैं। जब तक यह युद्ध चलता रहा, तब तक ते। साम्राज्य का शासन जाति-संरच्य समा ही करती रही। परंतु च्यों ही युद्ध समाप्त हुआ, त्यों ही सारे राज्य के प्रतिनिधियों की बुलाकर एक नई जातीय सभा का निर्माण हुमा जिसके हाय में संपूर्ण साम्राज्य की वागडोर दे दी गई।

यहाँ पर यह नहीं मूलना चाहिए कि ऊपर लिखे सभी कार्य शीव्रता मे किए गए थे। इस दशा में यह कोई बाअर्य की बात नहीं है, यदि जातीय समा के अधिकारों का समुचित लेखा विद्यमान न हो। १८७१ में प्रसिद्ध लूइस फिलिप के मंत्री दीपर्स नामक महाशय इस समा क्रे सबसे पहले प्रधान चुने गए। कितने वर्ष तक उनकी प्रधानता रहे, यह निश्चित नहीं किया गया। दीपर्स ने संपूर्ण शासन का उत्तरदायित भ्रपने ऊपर लिया। साथ ही उसने यह भी प्रशा किया कि मैं समय समय पर अपने कार्यों की सूचना जातीय समा कं सम्भुख विचारार्थे उपिथत करता रहूँगा। दो वर्ष तक वह कार्य चलाता रहा; पर जातीय सभा मे परस्पर इतने विभिन्न दल ये कि कुछ विरोधी सम्मतियों के कारण दीपर्स ने कार्य छोड दिया। मार्शल मैकमाइन प्रधान चुना गया। यह व्यक्ति जातीय समा का सभ्य न था, अतः इसका मंत्रि-महल भी जातीय सभा के प्रत्येक कार्य का उत्तरदाता नहीं हुआ। इस समय तक फ्रांस का शासन चल्ता रहा: परंतु उस शासन को एक विशेष प्रकार का रूप देने के लिये उस समय कोई विशेष नियम नहीं बनाए गए थे। सबसे विचित्र बात यह थी कि जातीय समा में राजा के पचपातियों की अधिकता थी जो एकराज्यात्मक राज्य के ही पचपाती थे। वे खयं भी ऐसे दो दलों मे विभक्त ये जिनका मिलना ग्रसंभव था। एक दल काम्ट डि चैंबोर्ड का पत्तपाती था, दूसरा कान्ट डि पैरिस का था। कान्ट डि चैंबोर्ड से उसके पत्त-पातियों ने कुछ शर्तों की खोकुत करने की प्रार्थना की, परंतु उसने न माना। परिणाम यह हुआ कि वह फ्रांस का राजा न बन सका। साथ ही इस घटना से राजपचपावियों को यह पता लग गया कि इस अवसर पर फ्रांस मे राजा का राज्य पुन: ले ग्राना कठिन है। इसिलये वे लोग प्रतिनिधि-सत्ता-स्मक राज्य के पचपातियों से मिलकर किसी एक शासन-प्रवाली के निर्माण में प्रवृत्त हुए। फ्रांस की शासनप्रवाली प्राचीन तथा नवीन विचारी का मेल कही जा सकती है। नवीन विचारों के घनुसार फरांसीसी शासनप्रवाली का नाम प्रतिनिधि सत्तात्मक है तथा उसके मुख्य शासक का चुनाव होता है, और प्राचीन विचारों के अनुसार सभा के प्रधान या मुख्य शासक का राज्यकार्य मे जातीय सभा के सम्मुख अनुत्तरदायित्व है। नवीन तथा प्राचीन विचारों के अनुसार किसी एक प्रतिनिधि सत्तात्मक शासनप्रयाली का निर्माण कठिन है, जब कि देश मे ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या अधिक हो जो इस शासनप्रणाली के विरोधी है। श्रीर जो इसके निर्माण मे इसिल्ये प्रवृत्त हो कि देश की दशा ऐसी नहीं है जिससे उनके वास्तविक विचार कार्य में परिवात हो सकते हों, साथ ही जो ऐसे समय की प्रतीचा में हों जब कि वे प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यप्रशाली इंटाकर देश मे राजात्मक राज्य स्थापित करे। में फास मे प्रतिनिधिस चात्मक शासनप्रवाली के नियमें। का

निर्माण न होना खामाविक ही प्रतीव होता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शासनप्रणाली संबंधी अभी तक तीन ही नियम क्यों पास हुए हैं जो खयं ही संचित्र हैं। सारांश यह कि १८७५ की २४ या २५ फरवरी तथा १६ जुलाई के राजनियमा द्वारा प्रधान प्रतिनिधि द्वारा अंतरंग सभा तथा मंत्रिसभा का निर्माण निश्चित हो। गया तथा उनका आपस में कितना संबंध है, शासन तथा नियम-निर्माण मे एक दूसरे की कितनी शक्ति है, शासन मे किस सभा का उत्तर-दायित्व जातीय सभा के सम्भुख है, इलाहि इलाहि बातों का निर्मय संचेप से कर दिया गया। समय समय पर १८७५ की नियम-धाराओं में परिवर्तन भी किया गया है; और यह परिवर्तन तभी होता है जब प्रतिनिधि सभा तथा अंतरंग सभा एक जातीय सभा के रूप में परस्पर मिलकर बैठती हैं।

१८८१ की २१ जून को जातीय समृ में वार्सेल्स से फ्रांस की राजधानी इटाकर पैरिस में लाई गई। १८८४ की १४ ग्रास्त को ग्रंतरंग समा के सभ्यों के चुनाव की विधियों का संशोधन किया गया। साथ ही फ्रांस की प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यप्रधाली की सुरचित करने के लिये यह नियम पास किया गया कि मनिष्यत् में फ्रांस की शासन-प्रधाली में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। यह भी इसलिये पास किया गया कि इस बात का करांसीसी साम्राज्य की जनता को भय था कि शासनप्रधाली में सुधार करते करते

कही उसे ऐसा रूप न मिल जाय जिससे वहाँ पुन: एक राजा का राज्य स्थापित हो जाय। परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि यद्यपि शासनप्रणाली के सुवार का अधिकार अंत-रंग सभा तथा प्रतिनिधि सभा से पृथक् पृथक् छीन लिया गया. परंतु वे ही जातीय सभा के रूप में बैठकर शासन-प्रयाली मे जो चाहे, वह सुधार कर सकती हैं। सारांश यह कि जाति यदि शासनप्रणाली को भी बद्धने पर उतारू हो जाय ते। उसे रोकनेवाला कौन हो सकता है ? फिर यदि दोनो सभाएँ ही पृथक् पृथक् रूप से नियमों मे ऐसे परिवर्तन कर दें जिनका प्रभाव शासनप्रयाली पर पड़ता हो, तो चन्हे इस कार्य से कौन रोक सकता है ? फरांसीसी न्याय-सभा का इस कार्य में हाथ नहां है कि वह शासनप्रणाली संबंधी नियमो को उचित या अनुचित ठहराने तथा उन्हें देश मे प्रचित्ति होने दे या न होने दे। कुछ भी हो, यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि देश की शासनप्रणाली की स्थिरता या अस्थिरता में जातीय आचार का बढ़ा अंश होता है। दोनों ही फरांसीसी राष्ट्रसभाएँ फरांसीसी जनता से बहुत भय करती हैं, अतः वे राज्यप्रणाली मे कोई बढ़ा परिवर्तन करने में अशक हैं। फ्रांस की अंतरंग सभा मे लोग संकुचित विचार के हैं, उन्हें अधिक परिवर्तन पसंद नहीं है। श्रतः वे प्रतिनिधि समा के खाब मिलकर जाति सभा के रूप मे बैठना ही नहीं चाहते। इस प्रकार फ्रांस मे सुख्य न्यायसभा का कार्य थ्रीर ग्रंतरंग सभा के सभ्यो का संक्रुचित विचार परिवर्तन मे बाधक होता है तथा देनों ही सभाग्रें को जनता का भय बना रहता है। श्रतः वहाँ शासनप्रवाली मे कोई बढा परिवर्तन होना सहज नहीं है।

फ्रांस की शासन-प्रशाली के पॉच अंग हैं-

(१) प्रतिनिधि समा। (३) जातीय समा।

(२) ग्रंतरंग समा। (४) प्रधान।

(५) मंत्रि-सभा।

ध्यव हम आगे चलकर एक एक पर पृथक् पृथक् विचार करेंगे।

फरांसीसी प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव संपूर्ण फरांसीसी साम्राज्य से किया जाता है। २१ वर्ष से ग्रीधक प्रतिनिधि-सभा अवस्थावाले प्रत्येक पुरुष को चुनने प्रतिनिधि-सभा प्रतिनिधि-सभा प्रतिनिध-सभा को लिये २५ वर्ष की अवस्था का होना ग्रत्यंत आवश्यक है। फांस में अभी तक कियों को मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है। सन् १-६१-६ मे इसके लिये कुछ आदोलन भी हुआ था और प्रतिनिधि सभा ने यह प्रस्ताव पास भी कर दिया था कि खियों को भी मत देने का अधिकार प्राप्त हो, परंतु अंतरंग सभा ने इसे स्विकृत नहीं किया। फल यह हुआ कि जहाँ धाजकल इँगलैंड, अमेरिका, जर्मनी इत्यादि सभ्य देशों में कियों को मताधिकार प्राप्त है, वहाँ फ्रांस

की लियाँ ग्रभी तक उससे वंचित ही हैं। फ्रांस में राज्या-पराधियों, दिवालियों, नौ-सेना तथा स्थल-सेना के कर्मचा-रियों, फ्रांस के प्राचीन राजवंश के न्यक्तियों, राज्य से वृत्ति लेनेवाले क्रम्स पदाधिकारियों (मंत्रो तथा उपमंत्री को ह्रोडकर ) का प्रतिनिधि सभा का सभ्य चुना जाना प्रतिषिद्ध है। यदि कोई राज्यकर्मचारी अपने आपको सभ्य चुनवा-कर प्रतिनिधि सभा में ग्रावेगा, तो वह पदच्युत कर दिया जायगा। प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव पंचवर्षीय होता है। इनकी संख्या वर्तमान काल मे प्र ४है। इनमे से १० सभ्य उपनिवेशों के तथा ६ सभ्य अल्जीयर्स के होते हैं। शेष सबके सब सभ्य फ्रांस के ही होते हैं। फ्रांस मे प्रतिनिधि सभा में प्राय: बहुत ही अशांति हो जाती है। प्रधान के लिये भी इस प्रशांति को दूर करना कोई सहज काम नही है। इस अशांति का कारण यह है कि जहाँ कई सभ्य . अपेचा से अधिक समय तक बोलते रहते हैं, वहाँ अन्य सभ्य लोग धापस में भी इतनी बाते करने जगते हैं जो एक कोला-हल का रूप धारण कर जेवी हैं। यद्यपि प्रधान नियम-भंत करने के कारण सभ्य को दह दे सकता है, तथापि वह इस कार्य में इस साधन का प्रयोग प्राय: नहीं करता। यहाँ पर यह लिखना आवश्यक प्रतीत होता है कि शांति करने के लिये प्रधान जब सब साधनी को आजमा चुकता है, तब बह टोपी अपने सिर पर रखकर बैठ जाता है। इस पर भी जब

कोलाइल बंद न हो, तो वह एक घंटे के लिये अधिवेशन बंद कर देता है।

इस सभा के सभ्यों की संख्या ३१४ है। इनकी अविध स्साल की है। पहले यह नियम था कि केवल २२५ सभ्य ही

श्रंतरंग सभा Senate.

स् साल को लिये चुने जाते थे धौर ७५ जन्म मर के लिये। किंतु बाद में जन्म भर के लिये किसी को सभ्य बनाना

लोगों को पसंद नहीं हुआ; धीर जैसे जैसे ये जन्म भर के सभ्य खतम होते चले, इनके बदले ६ साल की अवधि के ही सभ्य चुने जाने लगे। धाजकल फ्रांस की ग्रंतरंग सभा में जन्म भर के लिये सभ्य रहनेवाला कोई व्यक्ति नहीं है। ग्रंतरंग सभा के सभ्यों का चुनाव राजकीय विभागों द्वारा है। फ्रांस में व्यक्तियों के संख्यानुसार ऐसे संघ बनाए गए हैं जिनको इस चुनाव में बड़ा भारी आग दिया गया है। वे खयं अपने अपने सभ्य पृथक् पृथक् चुनकर भेजते हैं। ग्रंतरंग सभा के सभ्य के लिये चालीस वर्ष से अधिक का वृद्ध होना आवश्यक है। आय-व्यथ का बजट प्रतिनिधि सभा में तैयार होता है; पर ग्रंतरंग सभा में उसका स्विक्रत होना आवश्यक है। अंतरंग सभा बजट में कर आदि कम कर सकती है, परंतु अब चाल ऐसी पड़ गई है कि बढ़ा नहीं सकती।

ग्रंतरंग सभा की स्वीकृति से प्रधान प्रतिनिधि सभा की वर्सास्त कर नए सिरे से चुनाव के लिये प्रेरित कर सकता है। यही ग्रंवरंग समा कभी कभी न्यायसमा का रूप घारण कर लेती है जब कि प्रधान मंत्रीविभाग की सम्मित से तथा जाति की रचा के लिये किसी व्यक्ति पर अभियोग चलाने के लिये ऐसा करना उचित सममे। यहाँ पर यह अच्छी तरह समरण रखना चाहिए कि अंतरंग समा का मंत्रिसमा पर कोई विशेष अधिकार नहीं है। अंतरंग समा की सामर्थ्य मे यह नहों है कि वह मंत्रिसमा की अपनी सम्मित के न मानने पर च्युत कर सके। इसका परिणाम यह हुआ है कि देश की राजनीति की वागडोर मंत्रिसमा के इस्तगत हो गई है और अंतरंग समा को उस राजनीति के अदलने बदलने का अधिकार नहीं है।

फ्रांस की अंतरंग सभा की शक्ति इँगलैंड की लार्ड समा
'की शक्ति से कुछ ही अधिक समकनी चाहिए। एक समय
ऐसा भी था जब कि फरांसीसी जनता इसकी घृणा की दृष्टि
से देखती थी। यह इम पहले लिख बुके हैं कि अंतरंग
सभा का निर्माण जातीय समा द्वारा हुआ था, जिसमें राजासक राज्य के पचपातियों की संख्या अधिक थी। कुछ
भी ही, महाशय वालंगर के ऊपर अभियोग चलाने से
अब फरांसीसी जनता में इसका मान बहुत कुछ बढ़ गया है
और वह इसे अब प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य का पचपाती समकने भी लग गई है। इतना होने पर भी अब भी फ्रांस मे
ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो इसके मुलोन्छेदन को

ही पसंद करते हैं। परंतु उनका यंद्र प्रयत्न ठीक प्रतीत नहीं होता. क्योंकि देश की येग्य व्यक्ति ही उसमें जुनकर भेजे जाते हैं तथा उसके सभ्य हैं। साथ ही अब यह प्रतिनिधि-सत्ताः त्मक राज्य की विरोधिनी समा नहीं है और धन संबंधो विषयी तथा धन्य बढ़े बढ़े विषयों मे यह प्रतिनिधि सभा की अपेचा हीन ही हो गई है। इस समय इसका सर्वेषा शक्तिहीन हो जाना कुछ संभव प्रतीत नहीं होता। सत्य ते। यह है कि इसके भाग्य का अभी से निर्णय करना कुछ कठिन ही है। जब प्रतिनिधि सभा तथा अंतरंग सभा इर्कट्टी बैठें ते। इसका जातीय सभा के नाम से पुकारा जाता है। इसके अधिकार भी उन दोनों की अपेचा भिन्न जातीय सभा हैं। यह पहले ही लिखा जा चुका है The National Assembly. कि यह एकमात्र जातीय सभा के ही . द्दाथ में है कि वह शासनप्रकाली मे जी परिवर्तन चाहे, करे। जाति के प्रबंध के लिये ७ वर्ष के लिये प्रधान की भी यही चुनती है। यहाँ पर यह भी न भूखना चाहिए कि फ्रांस में पहला प्रधान दूसरी बार पुन: चुना जा सकता है, पर प्राचीन राजवंश के किसी व्यक्ति की यह पद नहीं दिया जा सकता। यह नियम भी इसिलिये रखा गया है कि कही कोई राजवंश का व्यक्ति प्रधान का पद प्रह्मा करके तथा इस पद का दुरुपयोग करके पुनः एक राजा का राज्य लाने कायन न कर सके।

फरांसीसी साम्राज्य में प्रधान के भिन्न भिन्न अनेक कर्त्तन्य हैं। साम्राज्य में प्रधान ही गुख्य शासक और साम्राज्य में

नियमों का परिचालक समका जाता है। प्रधान साथ ही साम्राज्य का निरीचक तथा President. मिन्न मिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियों का नियतकर्ता भी यही होता है। इंग्तरंग सभा की अनुमित लेकर यह प्रतिनिधि समा को मंग भी कर सकता है और उसे फिरं नए सिरे से चुनवा भी सकता है। प्रधान मैकू-माइन ने एक बार इस कार्य का यन किया था, परंतु विफल हुआः । मैक्नाइन के अनंतर किसी फ्रेंच प्रधान ने यह कार्य नहीं किया और न इस कार्य के लिये यह ही किया। ज्यापार तथा शांति संबंधी सिध और युद्ध की घोषणा प्रधान नहीं कर सकता, जन तक कि वह दोनों समात्रों की खोछित न ले लें। अमेरिका के प्रधान की तरह फांस का प्रधान भी बहुत प्रकार के नियमीं से जकड़ा हुआ है। अपनी इच्छाश्रो के पूर्व करने मे दोनों ही प्रधान स्वतंत्र नहीं हैं। प्रत्येक प्रकार की ग्राहा की साम्राज्य मे प्रचित्तत करने के लिये फ्रांस के प्रधान की म्राज्ञा-पत्र पर मिल्ल मिल्ल विभागों के किसी न किसी मंत्री के इस्ताचर कराने पड़ते हैं। इस प्रकार इंगलैंड के राजा की तरह वह साम्राज्य के किसी बुरे या मले कार्य का एकसात्र उत्तरदाता नहीं है। प्रतिनिधि सभा के सम्मुख राजकीय

नियमो तथा कार्यों का उत्तरदाता मंत्रिविभाग ही है। मंत्रि-सभा की प्रत्येक बैठक में प्रधान नहीं जाता! कभी कोई आवश्यक प्रश्न मंत्रिखमा के सम्मुख हो तो वह उस समा में जाकर प्रधान का पद प्रहुख कर जेता है। इस प्रकार शासनप्रमाली तथा नीति के अदल्ने बदलने में फेंच प्रधान का बहुत बड़ा हाथ नहीं है। यद्यपि मंत्रियों का चुनाव एकसात्र प्रधान के ही हाथ में है, परंतु प्रधान प्राय: प्रतिनिधि समा के विजयी दल के किसी एक मुख्य व्यक्ति की ही यह कार्य सींप देता है। वह जिन जिन व्यक्तियों को निर्देश करता है, वे ही मंत्री के तीर पर चुन लिए जाते हैं। मंत्रि-विभाग के चुनाव में प्रधान की क्या क्या कह उठाना पड़ता है, यह हम आगे चलकर लिखेंगे। यहाँ पर इतना लिखना हो पर्याप्त होगा कि प्राय: प्रधान को कठिनता इसी बात मे पड़ती है कि मंत्रिविभाग के चुनाव सरीखे महान कार्य की वह किछ व्यक्ति को हाथ में दे। फ्रांस के प्रधान की शान ही शान है। अधिकार तो उसके बहुत ही परिमित हैं। सर हेनरी मैन ने फ्रांस के प्रधान के विषय में बहुत ही ठीक कहा है-- ''फ्रांस के प्राचीन राजा तो देश पर जहाँ शासन करते थे, वहाँ देश पर राज्य भी वे ही करते थे। इँगलैंड के राजा ग्रॅंगरेजी साम्राज्य पर राज्य तो करते हैं. परंतु साम्राज्य का शासन उनके हाथ मे नहीं है। वह अँगरेजी प्रजा के ही हाथ में है। अमेरिका का प्रधान अमेरिका पर शासन

करता हुआ कहा जा सकतां है, परतु साथ हो राज्य करता हुआ भी कहा जा सकता है। सारे संसार में केवल फास का ही प्रधान ऐसा है जिसको न शासन करता हुआ और न राज्य करता हुआ कह सकते हैं।"

फ्रांस की शासनपद्धित में मंत्रिसमा ही बहुत कुछ शक्तिशालिनी कही जा सकती है। मंत्रिसमा ही साम्राज्य

के शासन संबंधी भिन्न भिन्न विभागों का प्रांतिन्समा प्रबंध करती है तथा दे।नें। जातीय समाधों के सामने अपनी नीति तथा अपने कार्यों

को इसे उचित भी ठहराना पहता है।

कई देशों मे मंत्रियों को नियत ही इसिलये किया जाता है कि वे शासन का तो विशेष तौर पर कार्य न करें, परतु प्रतिनिधि समा या लोक सभा में विरोधो दल के आचेपो का उत्तर दिया करें। यशिप फ्रांस में इस प्रकार के कार्य से मंत्रियों को रोकनेवाला कोई नियम नहीं है, तथापि वहाँ इस प्रकार की अवस्था विद्यमान नहीं है। फ्रांस में मंत्री अपने अपने विमाग के मुख्य शासक का काम करते हैं। विमागो तथा मंत्रियों की संख्या राजनियम द्वारा निश्चित नहीं है। यही कारण है कि वहाँ मंत्रियों की संख्या समय समय पर कार्य के अनुसार बदलती रहती है। आजकल फ्रांस में १४ विमाग हैं तथा उनके १४ ही मंत्री हैं जो इस प्रकार हैं—

| Department of    | विभाग                         | मंत्री                    |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ( ) The Interior | १ श्रंतरीय                    |                           |
| ( ? ) Justice    | २, न्याय विमाग                | २. न्याय सचिव             |
| ( ) Finance      | ३ श्रायच्यय विभा              | ग ३. श्रायव्यय सचित्र     |
| (8) War          | ४ युद्ध विभाग                 | ४. युद्ध सचिव             |
| ( ) Marine       |                               | ग ४. ससुद्र सचिव          |
| ( § ) Education  | ६. शिचा तथा क                 | हा-६. शिचा तथा कहा-       |
| and the          | कौशळ विभाग                    | कौशल सचिव                 |
| Fine Arts.       |                               |                           |
| ( b ) Public     | ७. राष्ट्रीय कार्य व          | ीर ७. राष्ट्रीय कार्य छीर |
| Works and        | पेस्ट तथा                     | तार पेास्ट तथा तार        |
| Post and         | विभाग                         | सचिव                      |
| Telegraph.       |                               | •                         |
| ( = ) Commerce   | ८ व्यापार व्यवस               | ाय ८. च्यापार व्यवसाय     |
| and Industry     | y. विभाग                      | सचित्र                    |
| ( & ) Colonies   |                               | ाग ६ उपनिवेश सचिव         |
| (10) Foreign     | _                             | ाग १० परशङ्क सचिव         |
| affairs.         |                               |                           |
| (11) Agriculture | ०० ऋषि नियास                  | ९० क्रविस्विष्            |
|                  |                               | १२. मजदूर तथा स्वास्थ्य   |
| · ·              | १२. मजदूर आर<br>स्वास्थ्य विभ |                           |
| Public           | स्वास्थ्य ।वस                 | ાવ લાચવ                   |
| health.          | ~ ~                           | * •                       |
| (13) Pension     |                               |                           |
| (18) Liberated   |                               |                           |
| Region.          | विभाग                         | सचिव                      |

१८०५ की २५ फरवरी के नियम के अनुसार संपूर्ण मंत्रि-सभा राजनीति के लियं दें।नें। जातीय सभाओं की उत्तरदायिनी है, साथ ही प्रत्येक मंत्री अपने अपने कार्यों के लिये प्रथक् पृथक् भी उत्तरदायी है। यह नियम इसिलये पास किया गया था कि इँगलैंड की तरह फ्रांस में भी बहुत कुछ लोकसभा की रीति प्रचलित हो जाय। जिस प्रकार इँगलैंड में मंत्रिसभा लोकसभा के आगे, उसी प्रकार आजकल फ्रांस की मंत्रिसभा प्रतिनिधि सभा के आगे उत्तरदायिनी है। प्रतिनिधि सभा किसी आवश्यक प्रश्न पर किसी मंत्री के प्रति निरुद्ध सम्भित हे दे ते। उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर यह न मूलना चाहिए कि फ्रांस में मंत्रिसभा के सभ्यों को यह अधिकार है कि चाहे वे जातीय दोनों सभाओं के सभ्य हो या न हो, पर वे वहाँ जा सकते हैं और बोल सकते हैं।

फ्रांस में मंत्रिविमाग के द्वाथ में बहुत शक्ति दे दी गई है, यह वहां की अवस्था जानने से ही स्पष्ट हो सकता है। फ्रांस की प्रजा मे पुन: क्रांति न हो जाय, इस बात का भय राज्य को बना रहता है। इसिलिये वहाँ इस बात का यह किया गया है कि किसी प्रकार से राज्याधिकारी ही प्रजा के नेता का रूप धारण कर ले; और यह तब तक हो ही नहीं सकता था जब तक कि राज्य में कई व्यक्तियों के हाथ में पर्याप्त शक्ति न दे दी जाती। यही कारण है कि मंत्रियों के हाथ में पर्याप्त शक्ति है। एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि राज्य के कार्यों मे प्रजा को इस्तचेप न करना चाहिए। स्माइल, एदम स्मिथ थ्रादि धँगरेज संपत्तिशास्त्रज्ञों के सिद्धांत के विरुद्ध प्राय: समस्त देश कार्य करने लगे हैं। इस दशा मे फ्रांस संसार से कैसे अलग रह सकता था!

फ्रांस मे राज्य की शक्ति बहुत बढ़ी हुई कही जा सकती है। वहाँ प्रजा के प्रत्येक कार्य का निरीचक राज्य है। ज्यापारियों तथा ज्यवसायियों की ध्रमने कार्य के लिये राज्य से प्रमायपत्र लेना पड़ता है, परन्तु उन पर अधिकारी लोग शासन बहुत ही स्वतंत्रता से करते हैं। अब कुछ समय से वहाँ प्रेसों तथा सभाओं को स्वतंत्रता मिलों है। परंतु उनका भी अभी तक राज्य-नियमों से पूरी तरह छुटकारा नहीं हुआ है। कैंक की कंपनियों को छोड़कर अन्य किसी को राज्याज्ञा के बिना २० मनुष्यों से अधिक मनुष्यों की सभा बनाने का अधिकार नहीं है। कुछ भी हो, इन सब घटनाओं से यह स्पष्ट है कि फ्रांस मे मंत्रिविभाग की कितनी शक्ति है और वह है भी क्यों। अब इस फ्रांस के शासन मे सम्मिलित होनेवाले मिन्न मिन्नं दलो या पार्टियों का इतिहास लिखेंगे।

फ्रांस में प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का अवलवन विपत्काल में हुआ है, यह इम पूर्व ही लिख चुके हैं। शासनप्रयाली के जब जर्मनी के साथ युद्ध में फ्रांस किल प्राप्त तथा उसका राजा उतीय नेपो-लियन जर्मनी के हाथ में कैंद हो गया, इसी समय प्रतिनिधि- सत्तात्मक राज्य का विचार फरांसीसी जनता के सम्मुख पुन: जाप्रत हो उठा । विपद्मस्त साम्राज्य के प्रबंध के लिये जे। जातीय सभा बनाई गई थी, उसमें राजात्मक राज्य चाहनेवालों की संख्या अधिक थी (इन्हें हम आगे से राजदल के नाम से ही कहेंगे); परंत देश की अवस्था उस समय इस प्रकार की थी कि राजा-त्मक राज्य का लाना असंभव था। - अतः राजदलवाले इस बात को लिये बाध्य थे कि वे फ्रांस के शासन के लिये प्रति-निधिसत्तात्मक राज्यप्रवाली का अवलंबन करते। जातीय सभा में फ्रांस के लिये प्रतिनिधि राज्य की ही सदा चाइनेवाली की संख्या भी पर्याप्त थी। परंतु वे राजदत्तवालीं से संख्या में कम थे धीर खत: तीन दलों में विभक्त थे (इन्हें आगे 'प्रति-निधि राजदल' का नाम दिया गया है )। स्वतंत्र विचार की सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। जिसकी इम स्वतंत्र विचार या उदार विचार कह सकते हैं, संसव है कि ग्रीरों की सम्मति में वह भी संकुचित विचार हो।, इस अवस्था मे शासन-प्रयाली के भिन्न भिन्न दलों के सिद्धांती का वर्णन करना भ्रतीव कठिन है, क्योंकि एक तेा सिद्धांता मे प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं थ्रीर दूसरे भिन्न भिन्न दलवालों के सिद्धांतीं का उल्लेख भी ध्रतीव कठिन ही है। जो कुछ यहाँ किया जा सकता है, वह केवल यही है कि यहाँ पर ग्रत्यंत ख्दार विचार-वालों से लेकर भत्यंत संक्षुचित विचारवालों की क्रमशः श्रेणियाँ वना दें जिससे भ्रमली सारी वार्ते समक्तने मे सुगमता हो।

१ सीमांत उदार-समष्टिवादी...-सीमांत वामीय Socialists Socialists Extreme Left २ श्रतिरदार -श्रवसरवादी ..-श्रति वासीय अतिनिधि-Opportu-Opportunists. वामीय राज्य पत्तnists. Left ३ रदार . ...-रेडिकल्स ..-वामीय पाती Radicals Radicals Left ४ मध्यमददार-प्रतिनिधिराज्यवादी-मध्य वामीय Republi- Republicans Left cans of Centre. Government. Government. ५ मध्यम संक्र-राजारमक सध्यम दक्तिग्रीय राज्यपन्न-राजा राज्यवादी दिचियीय ६ संक्रचित पावी Right व्चियाीय Monar-. अति दिचेगीय Right chists& Bona-...सीमांत दिच्छीय ८ सीमांत सकpartists

# युरोपीय राजनीतिक दशा से श्रपरिचित बनेंं के लिये यह नितात न्नावश्यक प्रतीत होता है कि दक्षिणीय तथा वामीय (Right and left) शब्दो की विस्तृत न्याख्या कर दी जाय। इँगळेंड में प्रतिनिधि समा भवन में 'प्रवक्ता' (Speaker) के दिश्वण हाथ की ग्रीर मित्रसमा बैटा करती है। उसके पश्चपाती उसके पीछे तथा उसके पारर्व में बैठा करते हैं। विरोधी दल ,प्रवक्ता के वास हाथ की त्रोर बैठा करता है। परंतु युरोपीय महाद्वीप में इससे कुछ भिन्न ही प्रबंध है। वहाँ नाट्यशाला की तरह संपूर्ण कार्य्यक्रम है।

चित ..

Extreme Right .

उत्पर हम लिख चुको हैं कि प्रतिनिध राज्यदल (वामीय) वालों में भी परस्पर विभिन्न तीन दल थे जिनका निर्देश हम यहाँ पर वामीय, अतिवामीय और मध्यवामीय के तीर पर कर देना ही चित्रत समकते हैं। आरंभ में दिचाणीयों की संख्या अधिक थी तथा वे खयं मो संघटित थे, पर समय के बीतने के साथ साथ इनकी शक्ति, संख्या और संघटन तीनों हो लुप्त होते गए। हम यह भी लिख चुके हैं कि फ्रांस का प्रथम प्रधान दीपर्स चुना गया था। यद्यपि दीपर्स दिचाणीय

मंत्रिमंडल जहां प्रधान के सम्मुख बैठता है, वहां संक्रुचित विचार के लीग उसके दिख्या हाथ की ओर तथा उदार विचार के लोग वाम हाथ की ओर बैठते हैं। इसका परिखाम यह हो गया है कि संकृषित विचारवालों ना नाम जहाँ द्विगीन ( right ) पढ़ गया है, वहाँ उदार विचारवाले स्नागों का नाम वामीय (left) पर गया है। उदार तथा संक्रवित विचार शब्द सापेचिक है। जो बाज संकृचित विचारवाळा कहा जाता है, कळ वही बदार विचार का कहा जा सकता है। दिन पर दिन जिस प्रकार जनता में विचार संबंधी विकास होता है, उसी प्रकार दसमें ददार विचारवाले म्यक्तियों की संख्या बढ़ने छगती है। प्रतिनिधि समामवन मे विचार-विभिन्नता के अनुसार ही सम्यो की स्थान-विभिन्नता की गई है। प्रधान के बाएँ हाथ के समीप ही जहाँ साधारया उदार विचारवाले सम्यो का स्थान है, वहां श्रति उदार विचार-वाले सम्यो का स्थान अन्यंत बाईं ओर रखा गया है। और इसी प्रकार विचारे। की उदारता के दर्जें के अनुसार सम्य लोग आगे पीछे बैठते है। इस कार्य्यक्रम के कारण उनके नाम भी प्रधान से दूरी के अनुसार ही पह गए हैं जो कपर दिए गए हैं।

था, तथापि इसका विचार यह था—"इस समय कं लियं फ्रांस में प्रतिनिधि राज्य ही उपयुक्त है।" १८७३ में ध्रतिवामीय दल प्रवल हुआ। उस समय दीपर्स जैसे व्यक्ति का प्रधान पद पर स्थित रहना छातुचित ही था। इसके त्याग-पन्न दे देने के पश्चात् मैक्माइन की प्रधान पद दिया गया। इसने प्रपनी मंत्रिसमा मन्यवामीयां में से चुनकर बनाई, परंतु श्रतिवामीयों की प्रवलता ने इसका भी शीव्रता .से श्रध:पात कर दिया। १८७६ तक इसी प्रकार दलों के कारण राज्य मे ग्रस्थिरता रही। षड़ी कठिनता से १८७६ में ग्रंतर्ग सभा धीर प्रतिनिधि मभा का प्रथम चुनाव हुआ। चुनाव में अंत-रंग सभा में दिचियों यो की दी अविकता थी, पर प्रतिनिधि सभा में वामीयों का ग्राधिक्य था। ज्यें। ज्यें। समय गुजर-ता गया, त्यों त्यों प्रतिनिधि सभा में उदार विचारवालीं की संख्या बढ़ने लगी। श्रारम्भ में जहाँ उदार तथा मध्यम उदार दल ही थे, वहाँ कुछ समय के वाद ही प्रति उदार विचारवालों का भी प्रवेश हुआ। इन्होंने अन्यों से पार्थक्य दिखाने के लिये अपने की अवसरवादी के नाम से प्रकारना शारंभ किया तथा उदार श्रीर मध्यम दलवालों ने अपने की प्रतिनिधि राज्य-वादी कहना भारंभ कर दिया। भवसरवादियों की प्रधानता राज्य मे दिन पर दिन प्रस्थिरता लाने लगी धीर साथ दी मरांसीसियों के अंतरीय और वैयक्तिक मामलों में राज्य का हाथ बढ़ गया। राज्य की पाठशालाओं और कालेजों से धर्म- शिचा हटा दी गई। साम्राज्य में खान स्थान पर हदार विचार-वाले राज्याधिकारी नियव किए गए। इन सब परिवर्तनों तथा ध्राध्यरताध्रों का प्रभाव सर्यंकर हुआ। जनता उदार विचारों से संकुचित विचारों में परिवर्त्तिव हो गई, पर राज्य दिन पर दिन उदार विचारों की ग्रोर मुक्त गया। जनता तथा राज्य के विचारों के विरोध से जनरज वालंगर ने लाम उठाने का यन्न किया। यह विचार में दिचायीय था थ्रीर राजा का राज्य ही पुन: देश में ले ग्राना चाहता था। पहले पहल इसने मिन्न मिन्न मंत्रिपद शहय किए। इस प्रकार करते करते १८८६ में इसने प्रधान पद के लिये यन्न किया। परंतु राज्य के संपूर्ण यन से यह चुनाव में न ध्रा सका। वालंगर के अध:पाव से दिच-यीय दल शक्ति में बहुत ही कम हो गया थ्रीर साथ ही राज-कार्य भी दूसरे ही ढंग पर चलने लगा।

्यह पहले दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार अवसर-वाहियों ने देश के अंतरीय मामली तथा चर्च पर आक्रमण किया। फ्रांस में धर्म तथा राज्य का बहुत ही अधिक धनिष्ठ संबंध है। बड़े बड़े पादरियों को राज्य नियत करता है और वेतन भी वही देता है। कैथोलिक धर्म के सिद्धांत ही ऐसे हैं जिनसे उस धर्म को माननेवाले प्रतिनिधि राजवादी हो ही नहीं सकते। अवसरवादियों का इनके प्रति विरोध भी इसी लिये था। १८६० में एक विचित्र घटना हुई। पादरी लैवीगेरी ने अपने आपको प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यवादी उद्- घोषित किया। यह बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्ति था। कुछ हो समय में बहुत से कैथोद्धिक इसके साथो हो गए। इन सव लोगों ने अपने आपको रालीज के नाम से पुकारना शुरू किया। इनका उत्थान अतिवासीय हलों को प्रिय न हुआ।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में श्रतिवासीय दल का पनः जार हुआ और ये वर्च के विरुद्ध अपनी कार्रवाई करने से दत्त-चित्त हो गए। सन् १-१४ में जब युरोपीय महासमर छिड़ा, उस समय भी इन्ही अतिवासीय दखें। का जीर था। देश के अपर घापत्ति का मैं।का देखकर भिन्न भिन्न दलों ने मेदमाव दूर करना देश के लिये हितकर समका धीर फ्रांम के मुख्य मुख्य दक्षी ने मिलकर एक 'प्रनीत सन्मेलन' 'Sacred Union' नाम का दल बनाया। इस सम्मिलित दल की नीति अब चर्च के प्रति उतनी तीत्र नहीं रही जितनी कि अवसरवादी और अतिवामीय इत की थी। सन् १६१६ मे, लडाई के उपरांत, जा दल जार में आया, उसकी भी नीवि चर्च के प्रति उदार हो रही। यह दल राष्ट्रीय दल (Nationalist block ) के नाम से प्रसिद्ध था । इस दल की श्रपनी नीति की कार्य में परिणत करने के लियं अतिवासीय ( Radicals ) दल की कृपा की ग्रावश्यकता नहीं रही।

राष्ट्रीय दल सन् १-६१-६ से १-६२४ तक ध्रपनी शक्ति वनाए रहा। इस वीच मे इसने चर्च की सहानुभूति प्राप्त कर ली। चर्च तो दच्चिणीय दलों से मिला ही हुआ था। फल यह हुआ कि राष्ट्रीय दल धौर दिचयीय दल एक दूसरे से विरोधा-सक नहीं रहते थे। यह अति वामीय दलवाले कैसे देख सकते थे। सन् १-६२४ के निर्वाचन में अति वामीय दल ने जनता को यह दर्शाया कि राष्ट्रीय दल, दिचयीय दल से मिला हुआ है धौर इससे प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन-प्रयाली की भय है। कुछ हद तक ये अपने प्रयक्त में सफल भी हुए धौर निर्वाचन में इनकी जीत हुई। आजकल जर्मनी में इसी दल का जार है धौर मंत्रिसमा भी इसी दल के लोगों से मरी हुई है। इसकी वहीं चर्च-विरोधक नीति है जो पहले थी।

यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि वास्तव में फरांसीसी होग चर्च का क्यों विरोध करते हैं और इनका विरोध कैसा है। फरांसीसियों की अधिक संख्या कैथोलिक मत की ही है। अतः यह जानकर पहले आश्चर्य होता है कि इस प्रकार धर्मप्रधान देश होकर फ्रांस किस तरह चर्च का विरोध करता है। परंतु फरांसीसियों की मनेवृत्ति समभने पर इस आश्चर्य के लिये कोई जगह नहीं रह जायगी। फरांसीसियों का अधिकांश अब मी अपने बुजुगों के चर्च में विश्वास करता है और उसे आदर का स्थान देता है। परंतु वह यह नहीं चाहता कि चर्च उनकी अपनी राजनीतिक उन्नति में बाधा दे। वे धर्म को राजनीति से दूर ही रखना चाहते हैं। परंतु जहाँ सदियों से देतने में संबंध चला आया है, वहाँ एकाएक यह संबंध तोढ़ना भी सहज नहीं है।

फ्रांम की दन्नवंदी पर ज्यान देते समय हमें यह वात भी समभ लेनी चाहिए कि फ्रांस में गत ४० वर्ष के भीतर साम्य-चादिया की शक्ति भी बढ़ती गई है। सन् १७८६ की क्रांति के श्रवसर पर भी फ्रांस में कुछ साम्यवादी थे, परंतु उनकी संख्या बहुत थोड़ी थां। अठारहवीं शताब्दों के उत्तरार्घ में इनकी बड़ी वृद्धि हुई। श्राजकल फ्रांस की प्रतिनिधि सभा में साम्यवादियों के तीन दल हैं।

यह ऊपर बता ही दिया गया है कि महासमर का आरंभ होने पर फांस में मिन मिन दलों ने आपस में मेल का पाठ सीला। परंतु अभी तक फांम की दलवंदी उतनी स्वस्थ नहीं हो पाई है जितनी इंग्लैंड या अमेरिका में है। माजकल फांस की प्रतिनिधि सभा में कम से कम द दल होंगे जो आपस ही में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इनके नाम और संख्या सदा बदलती रहती है और यह नहीं कहा जा सकता कि एक वर्ष बाद फांम की दलवंदी किस प्रकार की होगी। पर यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि फांस में इस बात का यन हो रहा है कि प्रतिनिधि समा में मिन सिन दल आपस में मिलकर केवल उदार तथा संकुचित इन दो दलों में विभक्त हो जायें।

# तीसरा परिच्छेद

### जर्मनी

यूरोपीय महासमर के पूर्व जर्मनी में एक प्रवत्त एक-सत्ता-स्मक साम्राज्य था। इस साम्राज्य में छोटे वहे मिलाकर २५ राज्य थे। -इन सब मे प्रशिया सबसे वहा था। इसके राजा की जर्मनी के सम्राट धीर कैसर का पद प्राप्त था। साम्राज्य की दो व्यवस्थापक सभाएँ भी थों — बुंदालेत धीर रीशटैंग। धन्य देशों के सहश यहाँ कोई मंत्रिसभा नहीं थी, किंतु सम्राट का एक महामंत्री धनश्य था जी चांसलर कहलाता था। यह ध्रमने कार्यों के लिये सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी था।

सन् १-६१८ में यह शासन-प्रवाली त्याग दी गई। भ्रव वहाँ एकसत्तात्मक राज्य नहीं है। कैसर की जगह अब वहाँ जर्मन राष्ट्रसंघटन का प्रधान है। चांसलर की जगह एक मंत्रिसमा है जिसका अध्यत्त चांसलर ही कहलाता है। यह मंत्रिसमा अब प्रतिनिधि समा (रीशटैंग) के प्रति उत्तर-दायी है। बुंदास्रेत की जगह रीशस्रेत स्थापित की गई है जिसमें जर्मन राष्ट्रों के प्रतिनिधि बैठते हैं। ताल्पर्य यह कि सन् १-६१८ में जर्मनी में एकसत्तात्मक राज्य के बदले प्रति-निधिसत्तात्मक की स्थापना हो गई।

कितु नवीन जर्मन शासन-पद्धति का वर्धन करने के पहने इस प्राचीन जर्मन शासन-पद्धति का कुछ वर्णन किए बिना नहीं रह सकते। कारण यह है कि प्राचीन जर्मन शासन-पद्धति ने अपने लगभग ४० वर्ष के समय में संसार को चिकत कर दिया थां। जर्मन लोग बहुधा यही समक्तते थे कि संसार के पर्दे पर जर्मन शासन-पद्धति के शान की धौर किसी राष्ट्र की शासन-पद्धित नहीं है। जर्मनी का यह गौरव किसी ग्रंश में सत्य भी था। इस प्रणाली की छाया में जर्मनी ने जो उन्नति की, वह प्रशंसनीय है। संसार सर के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ मी इसकी भूरि मृरि प्रशंसा किया करते थे। किंतु सारी श्रच्छाई एक तरफ कमी नहीं रहती। जर्मनी की अपनी ताकत का घमंड होने लगा। वह संसार की अपने सन्मुख तुच्छ सम-भने लगा और उसके दिल में यह उमंग उठी कि समस्त संसार मेरे नीचे क्यों न आ जाय। फल यह हुआ कि जर्मनी ने सन् १-६१४ में महासमर छेड दिया । इस लुडाई में जर्मनी ने जो पराक्रम दिखाया, वह सबको विदित ही है। किंतु क्षेवल यही कारण नहीं है जिससे जर्मनी की प्राचीन शासन-प्रकाली का वर्णन करना प्रावश्यक है। वास्तव में नवीन शासनपद्धति भी बहुत कुछ उसी के ग्राघार पर है; ग्रीर अब जर्मनी में कई लोगों की यह राय भी हो रही है कि जर्मनी के लिये प्राचीन शासनप्रधाली ही भविक ग्रच्छी श्री ग्रीर ग्रव उसका प्रनहद्वार होना चाहिए।

इस शासनप्रयाली का जन्म सन् १८७७ में जर्मनी के महापुरुष श्राटोवान् विस्मार्क द्वारा हुआ था । इसके पूर्व जर्मनी के सारे राज्य एक दूसरे से विभक्त हो जर्मनी की प्राचीन रहे थे। एक नाम मात्र का संघ ग्रवश्य शासनपद्धति या जिसका अध्यच आस्ट्रिया या, कितु यह बिलकुल स्तप्राय हो रहा था। लोगों की यह इच्छा हो रही थी कि प्रशिया की अध्यचता से जर्मनी के सब राज्य मिल जायँ। किंतु एक न्यान में दो चलवारें कैसे रह सकती हैं। जब तक ग्रास्ट्रिया भपनी टॉग ग्रहाए हुए है, तब तक प्रशिया की कैसे चल संकती है! अंत मे बिस्मार्क ने देखा कि भास्ट्रिया बगैर लड़ाई के इस राज्यसंव से दूर नहीं होगा। सन् १८६२ मे प्रशिया के प्रधान मंत्री होने पर उसने प्रशियन पार्लिमेट को ता ४ वर्ष के लिये बंद करवा दिया # ग्रीर स्वयं कर्त्ता वर्ता बनकर सन् १८६६ मे झास्ट्रिया से लड़ाई ठान दी। ष्प्रांस्ट्रिया शीव्र ही परास्त हो गया। उसके परास्त हो जाने पर प्रशिया के राजा ने विस्मार्क से आस्ट्रिया का कुछ हिस्सा ले होने की कहा; परंतु विस्मार्क ने उत्तर दिया—'हमारा ध्येय भ्रास्ट्रिया को दह देना नहीं है, हमारा ध्येय ती जर्मनी की नीति चलाने का है'। इस तरह ग्रास्ट्रिया की श्रज्ञग कर विस्मार्क ने प्रशिया की छत्रच्छाया मे जर्मनी मे एकता स्थापित की। किंतु शीघ्र हो फास की यह एकता खटकने लगी। फ्रांस-

पालिमेंट लड़ाई के लिये रूपया देने की तैयार नहीं थी।

सम्राट् नेपोलियन एतीय ने अपनी सेना तैयार की श्रीर जर्मनी के इस संघटन का विरोध किया। विस्मार्क सहश नीतिक शल पुरुष ने एक साथ दें। ते लड़ाइयाँ लड़ना हितकर नहीं समभा श्रीर फ्रांस के कहने पर दिच्यीय चार राज्यों को जर्मन संघटन में शामिल नहीं किया। इसी बीच विस्मार्क ने श्रकेले ही जर्मन राज्यसंघ की शासनप्रणाली निर्माण की श्रीर सब राज्यों के प्रतिनिधियों की एक सभा ने इसे स्वीकृत कर लिया। तदनंतर सन १८६६ में प्रथम रीशटैंग ने भी इसे मान लिया।

जो दिचियीय चार राज्य फ्रांस के विरोध करने पर संघ में शामिल नहीं हो सके थे, उनके भी शामिल करने का अव-सर विस्मार्क देख रहा था। अंत मे सन् १८७० में एक विलक्कल मामूली सी बात पर विस्मार्क ने फ्रांस से लड़ाई ठान दी छीर बिना किसी कष्ट के विजय प्राप्त करके अपना एकता का ध्येय पूरा किया। दिचियीय चार राज्यों को मिला लेने पर सन् १८७१ में विस्मार्क ने जर्मन राज्यसंघ को जर्मन साम्राज्य मे परियात कर दिया। इसके लिये किसी विशेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रशिया का जो राजा पहले राज्यसंघ का प्रधान था, अब नहीं जर्मन सम्राट्य कह-लाने लगा। राज्यसंघ की पार्लिमेट साम्राज्य की पार्लिमेट हो गई और केंद्रीय राज्य छीर मिन्न मिन्न राज्यों का संबंध, सन् १८६७ के मसविदे में कुछ थोड़ी रहोबदल करके, स्पष्ट कर दिया गया। इन छोटे मोटे परिवर्तनों के अतिरिक्त सन् १८६७ की शासनप्रयाली ज्यों की त्यों रही। जर्मनी मे वही शासनप्रयाली सन् १६१८ तक प्रचित्तत थी।

अपर हम बता ही चुको हैं कि नवीन शासनपद्धति के निर्माण होने के समय जर्मन साम्राज्य मे २५ राज्य शामिल थे। जर्मन साम्राज्य एक राज्यसंघटन था। किंतु यह राज्य-संबटन अथवा राष्ट्रसंघटन अमेरिका प्रमृति राष्ट्रसंघटनी से सर्वेथा भिन्न था। जिस स्थान पर इस 'राष्ट्रसंघटन' शब्द प्रयुक्त करते हैं, उस स्थान पर इमारा एक भाव यह होता है कि उस संघटन में सम्मिलात प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति तथा श्रविकार समान होने चाहिएँ। परंतु जर्मन राष्ट्रसंघटन मे सर्वत्र असमानता ही असमानता विद्यमान थी। हम ऊपर बता ही चुके हैं कि प्रशिया इन राज्यों में सबसे बड़ा था। प्रशिया की जनसंख्या नहाँ संपूर्ण जर्मन राज्य-संघटन का जनसंख्याकी है थी, वहाँ अन्य २४ जर्मन राज्यों की जन-संख्या मिलकर 🚆 ही थी। इस दशा में प्रशिया तथा प्रन्य राज्ये। का संघटन शेर तथा सियारी के संघटन के सहश था। इसका फज़ यह या कि वास्तव मे प्रशिया ही संपूर्ण जर्मन सघटन का शासक था जिसमें सलाह के लिये उसने अन्य राष्ट्रों को भी सम्मिलित कर क्षिया था। प्रशिया की एक मवसे बड़ा लाभ तो यह या कि उसका राजा ही जर्मनी का सम्राट् था। दूसरा लाग यह भी था कि उसके ही सव सं श्रधिक सभ्य राष्ट्रसभा (वुंदास्रोत) में थं। जर्मन प्रति-

निधि समा मे पास किया हुआ कोई प्रस्ताव राष्ट्रसभा में केवल १४ विरोधों सम्मितियों से ही रह किया जा सकता या। राष्ट्रसभा में प्रशिया के १० सभ्य थे। इस प्रकार प्रतिनिधि सभा के किसी प्रस्ताव को पास करने या न करने में उसका अकेले ही कितना हाथ था, यह किसी से छिपा नहीं है। इन सब अधिकारों के अतिरिक्त, स्थलसेना, नौसेना, कर आदि संबंधों नियमों के पास करवाने में या न करवाने में उसे विशोध अधिकार प्राप्त था। संपूर्ण जर्मन सेनाओं का सेनापित प्रशिया का राजा ही था।

प्रतिनिधि संभा कं प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त रीति से साम्राज्य की जनता द्वारा होता था। जनता ही प्रतिनिधि समा से अपने प्रतिनिधि मेजती थी। चुनने का अधिकार २५ वर्ष से अधिक अवस्थावाले को ही था; परंतु यदि कोई व्यक्ति पच्चीछ वर्ष की अवस्था का होकर भी राज्यकर्मचारी होता था, दरिद्र था इस कार्य के अथोग्य होता था तो बसे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था। शासनपद्धति के निर्माण काल मेप्रति एक लाख जनसंख्या के केवल एक ही प्रतिनिधि मेजने का निथम था। वस समय इस नियम के अनुसार जिन जिन खानों तथा नगरों को जितने सम्य मेजने का अधिकार मिला, वही अंत तक चला आया, यश्रप कई खानो तथा नगरों की जनसंख्या वेहद बढ़ चुकी थी। शासनपद्धति के नियमों के द्वारा इसमें

परिवर्तन नहीं हो सकता था। इसका हेतु यह था कि जनसंख्या में वृद्धि किए हुए शहर इतादि श्रधिक संख्या में अपने प्रतिनिधि न भेज सके; क्योंकि शहर की ओर से प्राय: समध्यादी या अति उदार विचार के व्यक्ति प्रतिनिधि समा मे प्रतिनिधि बनकर पहुँचते थे। यह राज्य को कब अभीष्ट हो सकता था?

प्रतिनिधि समा के सभ्यों को वेतन देना विस्मार्क को अमीष्ट न था। यह भी इसिलिये कि प्रतिनिधि समा, का सभ्य होना भी कहीं जनता के लिये एक पेशा न वन जाय और जीविका का एक साधन न समका जाय। जर्मन प्रतिनिधि समा को नियम संवंधो प्रायः सभी अधिकार प्राप्त थे। इसके सभ्य अपना प्रधान आप ही जुनते थे। प्रतिनिधि सभा के कार्यक्रम को समुचित रीति पर चलाने के लिये जिन जिन नियमों की विशेष आवश्यकता होती थी, उन्हें वे स्वयं ही बना लेते थे। प्रतिनिधियों का जुनाव समुचित रीति पर हुआ है या नहीं, इस बात का निरीच्या भी प्रतिनिधि समा के सभ्य ही करते थे।

प्रतिनिधि सभा के लिखित ध्रिषकार बहुत ही अधिक थे। कोई नियम राज्यनियम नहीं हो सकता या जब तक कि उसमें प्रतिनिधि सभा की सहमति न हो। साम्राज्य का भावी आयज्यय, जातीय ऋष, तथा नियमों के साथ संबंध रखनेवाली संधियों का प्रतिनिधि सभा द्वारा पास किया जाना द्यावश्यक था। यह सब होते हुए भी प्रविनिधि सभा की शक्ति इतनी अधिक नहीं थी, जितनी कि कागज पर लिखी हुई प्रतीत होती थी। आयस्यय तो वर्ष मे प्राय: एक वार ही पंश होता था। करसंबंधी नियमीं को वदलना प्रतिनिधि सभा के हाथ में नहीं था। इसमे जर्मन राष्ट्रसभा की खोक्कित का होना धावश्यक था। इस शासन-प्रणाली के अखीर दिनों में तो प्रतिनिधि समा का एक मुख्य कार्य यही या कि वह राष्ट्र सभा तथा महामंत्री (चांसलर) द्वारा पेश किए हुए प्रस्तावों का विचार करे तथा उन्हें स्वीकार करे अथवा उन प्रस्तावों की जिन स्थानी पर उसे सुधारना अभीष्ट है। सुधार दे। सारांश यह कि एक मात्र प्रतिनिधि समा नियम या शासन में जर्मन राजनीति को चलाने या वदलने से समर्थ नहीं थी। प्रतिनिधि सभा कं महत्त्व की श्रत्यंत कम कर देनेवाली वात यह भी थी कि जर्मन राष्ट्रसभा जब चाहे, तब सम्राट् की सम्मति लेकर प्रतिनिधि सभा को वर्शास्त कर सकती थी, तथा साम्राज्य की पुन: नए सिरे से प्रतिनिधियों के चुनने की लिये वाध्य कर सकती थी।

शासन-पद्धित के नियमों के धनुसार प्रतिनिधि सभा के सभ्य राजकीय प्रवंध पर प्रश्न कर सकते थे, परंतु विचित्रता यह थी कि वे प्रश्न किससे करते ? कीन संपूर्ण प्रबंध का एक-मात्र जिम्मेवार था ? राष्ट्र सभा के सभ्य तथा महामंत्री प्रति-विधि सभा में जाते थे, परंतु वे भी प्रांतीय राष्ट्रों के प्रतिनिधि कं रूप मे ही, न कि राजकीय अधिकारी के रूप मे। प्रतिनिधि सभा से राजकीय प्रबंध ग्रादि पर किए हुए ग्राचेपो का उत्तर महामंत्री ही दे देता था। यदि उसकी इच्छा स्वयं इत्तर देने की न होती ता वह अपने प्रतिनिधियों द्वारा उन ब्राह्मेर्पे का समाधान करवा देता था। पचास'सभ्यों की यदि सम्मति हो जाती, तब तो किसी एक प्रश्न पर वाद विवाद देर तक किया जा सकता था। परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि जो कुछ भी वाद-विवाद में निर्धय होता, उस पर कार्य करना महामंत्रो तथा उसके मातहतों के लिये आवश्यक नहीं था। इस दशा में प्रतिनिधि सभा जर्मन साम्राज्य की नीति की प्रकाशक या प्रेरक नहीं कही जा सकती थी। प्रतिनिधि सभा चाहे विरुद्ध क्यों न हो लाय, महामंत्रो अपना पद छोड नहीं देता था, न वह यही धनुभन करता था कि जर्मन प्रतिनिधि सभा की सम्मति पर चलना उसका कोई कर्तव्य ही है। प्रतिनिधि सभा पर जो कुछ लिखना था, वह लिखा जा चुका। भव इम जर्मन राष्ट्र सभा का कुछ वर्णन करेंगे।

प्राचीन राष्ट्र सभा ( बुंदास्रेत ) ही जर्मनी में प्रबंध-नियमें, न्याय तथा जर्मन राजनीति की प्रकाशक थीं। इसमें भिन्न मिन्न जर्मन राज्यों तथा स्वतंत्र नगरों की झंतरंग सभा की झोर से प्रति-निधि आते थें। कुल सभ्यों की संख्या ५८ हो जाती थीं। इन सभ्यों को राष्ट्र सभा में जाकर अपने अपने राष्ट्रों की ही सम्मित्यां देनी पड़ती थीं, चाहे वे खयं एस सम्मित के विरुद्ध ही क्यों न हीं। वे वहां जाकर अपनी सम्मित नहीं दे सकते थे। ५८ सम्मितियों में अकेतं प्रशिया के पास बीस सम्मितियाँ थीं। इससे उसकी शक्ति प्रशिया के पास थीं, यह स्पष्ट ही है। जर्मन साम्राज्य का सम्राट् प्रशिया का राजा ही होता था, यह तो बताया ही जा चुका है। शासन-पद्धति के अनुसार महामंत्री और चांसकर का नियंत करना सम्राट् के ही हाथ में था। वह प्रायः प्रशिया के ही किसी व्यक्ति को इस पद पर नियंत करता था। महामंत्री की कितनी शक्ति थी, यह हम आगे चलकर लिखेंगे। किंतु यहाँ तो हमें यही बताना है कि जर्मन राष्ट्र सभा के सभापति का आसन महामंत्रों ही महण करता था।

भमेरिकन अंतरंग समा के सहश जर्मन राष्ट्र समा के भी
नियामक, शासक तथा न्याय संबंधी तीन कार्य थे। कोई
नियम राज्यनियम नहीं हो सकता था, जब तक कि राष्ट्र सभा
की स्वीकृति न हो। इसमें संदेह नहीं है कि युद्ध के डद्घोषित करने में जर्मन सम्राट् का बढ़ा मारी हाथ था, परंतु
साथ ही किसी राष्ट्र पर सम्राट् आक्रमण नहीं कर सकता
था जब तक कि वह राष्ट्र सभा की स्वीकृति न ले ले।
राष्ट्र समा, सम्रा् की अनुमति से प्रतिनिधि सभा को बर्बास्त
करके नए सिरे से पुनः चुनाव के लिये प्रेरित कर सकती थी,
यह पहले लिखा जा चुका है। अमेरिकन अंतरंग सभा के

सहश जर्मन राष्ट्र सभा के ही हाथ मे राज्याधिकारियों का नियत करना तथा विदेश से संधि आदि करना था। परंतु यहाँ पर इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि संधि आदि कं मामले मे राष्ट्र सभा को प्रतिनिधि सभा की अनुमित ग्रवश्यमेव लेनी पहनी थी।

राष्ट्र सभा ही साम्राज्य के मुख्य न्यायाधीश, कर एकत्र करनेवाले अधिकारी, तथा आयव्यय-विभाग के प्रबंध-कर्त्ता आदि को नियत करती थी। यदि एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र से कलह हो जाती ते। उस दशा में राष्ट्र सभा ही न्याय-सभा का काम करती थी। सारांश यह कि जर्मन राष्ट्र सभा हो जर्मन राष्ट्र-संघटन की रचक थी, प्रत्येक राष्ट्र के अधिकारी की स्वर्श्वित रखती थी और राष्ट्र संघटन या साम्राज्य के हित के लिये नए नए नियम-भी वनाती थी।

यदि किसी शासन-पद्धित संबंधी नियम पर राष्ट्र समा के चौदह सम्यों की विरुद्ध सम्मतियाँ होती तो वह प्रस्ताव-राज्यनियम नहीं बन सकता था। इस नियम का तात्पर्य यह है कि 'राष्ट्र संघटन' संबंधी कोई सुधार या परिवर्तन एकमात्र प्रशिया की सम्मति से ही गिर सकता था। वहेरिया, सैक्सनी, वर्टवर्ग ये तीनों छोटे छोटे राष्ट्र भी मिलकर वही शिक प्राप्त कर सकते थे जो अकेले प्रशिया की है। स्वतंत्र तैर पर राष्ट्र सभा के सम्य कुछ भी नहीं थे, क्योंकि वे इस बात के लियं वाध्य यं कि वे अपने अपने राष्ट्रों की सम्म-तियों की ही राष्ट्र सभा में प्रकट करते। पर साम्राज्य की संपूर्ण शासन-कल की चलाने में उनका वड़ा भारी हाथ था। यहाँ पर एक बात और क्रिख देना इम आवश्यक समफते हैं कि राष्ट्र सभा की संपूर्ण कार्रवाई गुप्त तीर पर होती थी तथा गुप्त ही रावी भो जाती थो। राष्ट्र सभा में पेश किए हुए विपय एक वैठक की समाप्ति पर सदा के लिये अर्थसमाप्त ही नहीं छोड़ दिए जाते थे। असमाप्त विषयों की दूसरी वैठक में पुनः पेश कर दिया जाता था। इससे प्रत्येक विषय पर विचार समुचित रीति पर हो जाता या धीर कार्रवार्ड के गुप्त रखने सं जर्मन राष्ट्र संघटन में राष्ट्रों के पारस्परिक क्या फगढ़े थे, इसका किसी की पता भी नहीं लगने पाता था। इसका परिणाम यह होता था कि दूस्रे देश जर्मन राष्ट्रों के पारस्परिक वैमनस्य से लाभ नहीं उठा सकते थे थीर सब के सव जर्मन राष्ट्र एक दूसरे से अत्यंत प्रधिक जुड़े हुए तथा संघटित प्रतीत होते थे।

प्राचीन नर्मन शासन-पद्धति के प्रधान प्रधान ग्रंगों का नर्यान किया जा चुका है। न्यायालय का शासन-पद्धति सं कहाँ तक संबंध है, यह किसी से छिपा नहीं है। राज्यनियमों के प्रचलित करने में न्यायालयों का बढ़ा भारी भाग है। ग्रंतः श्रव हम कुछ शब्द नर्मन न्यायालयों पर ही इस समय लिखेंगे।

जर्मनी में मिन्न सिन्न राष्ट्रों के अपने अपने ही न्यायालय थे। उनके न्यायाधीश आदि अधिकारी वे राष्ट्र स्वयं ही नियत करते थे तथा निर्णय भी उसी राष्ट्र के नाम पर किया जाता था। परंतु विचित्रता यह थी कि राष्ट्रीय न्यायालयों की साम्राज्य के नियमो पर ही अपना अपना कार्य करना पड़ताथा। साम्राज्य का अपना सुख्य न्यायालय भी था, जिसमे साम्राज्य के प्रति देशद्रोह करनेवाले व्यक्तियों के अपराघों का निर्णय होता था तथा साम्राज्य के नियम संबंधी वाद विवाद तथा संदेहों का निर्णय किया जाता था।

सम्राट् नौसेना तथा स्थलसेना का मुख्य सेनापित समक्ता जाता था थ्रीर अन्य राजकीय विमागों में राष्ट्र समा के एक मात्र प्रतिनिधि का कार्य करता था। इस दशा में सम्राट् को राष्ट्र-समा की अनुमति से ही कार्य करना पड़ता था। राष्ट्र सभा की अनुमति से सम्राट् विदेशीय राज्यों के साथ युद्ध की उद्धो-पद्मा कर सकता था। संधि आदि करने में भी वह राष्ट्र सभा की शक्ति से वाहर नहीं था। सम्राट् प्रतिनिधि समा की शक्ति से वाहर नहीं था। सम्राट् प्रतिनिधि समा की बर्जात कर सकता था, परंतु उसमें भी उसे राष्ट्र सभा से पूछना पड़ता था। राष्ट्र सभा द्वारा पास किए हुए नियमों को सम्राट् ही साम्राज्य में प्रचलित करता था और जर्मन साम्राज्य के महामंत्री को भी वही अपनी ओर से नियत करता था। सार्राश यह कि सम्राट् की शक्ति

ग्रत्यंत परिमित थी श्रीर उस परिमित शक्ति में भी उसे राष्ट्र सभा का सदा ध्यान रखना पड़ता था।

प्रतिनिधि सभा में सम्राट्नहीं जाता था। महामंत्री भी वहाँ एक राज्याधिकारी के रूप में नहीं जाता था, श्रिपतु राष्ट्र सभा के एक प्रतिनिधि के रूप में। इन सब बातों के हाते हुए भी सम्राट्की शक्ति प्रशिया के राजा के तौर पर पर्याप्त थी। प्रशिया की शक्ति राष्ट्र सभा में कितनी थी, यह पहले ही विस्तृत रूप से लिखा जा चुका है। सारांश यह कि जर्मनी का सम्राट्जहाँ सम्राट्के तौर पर बहुत ही श्रिधक परिमित शक्तिवाला था, वहाँ प्रशिया के राजा के तौर पर उसकी शक्ति वहुत ही श्रिधक थी।

जर्मनी में कोई मंत्रिसभा नहीं थी। राष्ट्र संघटन का एकमात्र प्रवंधकर्ता महामंत्री हो था। साम्राज्य में संपूर्ण राज्याधिकारी इसी के प्रधीन कहे जाते थे। इसके समान ध्रिधकारवाला कोई नहीं था। महामंत्री की इस प्रकार की उच्च स्थिति विस्मार्क की अपनी योग्यता के कारण ही कहो जा सकती है। विस्मार्क सव राज्यकार्थ स्वयं हो करना चाहता था। उसे यह अमोप्ट न था कि उसके कार्य में विन्न डालनेवाले अन्य बहुत से साथी उत्पन्न हो जायँ। प्रशियन मंत्रिसभा का उसे पूरा पूरा अनुसव था, जिसमें प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग में विलक्षल स्वतंत्र था, तथा जहाँ मंत्रियों का पारस्परिक मेल भी न था। यही अवस्था

वह जर्मन साम्राज्य में नहीं लाना चाहता था। विस्मार्क की इस बात से घृषा थी कि वह एक नई मंत्रिसमा बनाकर अपने ग्रापको परतंत्रता से ढाल दे। बिस्मार्क जैसा उच्च विचार का व्यक्ति भला कब मंत्रिसमा मे जाकर प्रत्येक मंत्रो की अपने कार्थी' का भ्रीचित्य तथा अनौचित्य सममाना पसंद कर सकता था १ इन सव कारणों से बिस्मार्क ने ऐसे विमाग का निर्माण ही नहीं किया जिसके कारण भविष्यत् में उसे कठिनाइयाँ मोजनी पड़े । श्रपनी शासनपद्धति के अनुसार शासन के निरीच्च तथा प्रबंध का भार उसने राष्ट्र सभा के हाथ में दिया थीर विदेशी विभाग तथा सैन्यविभाग का उत्तरदायित्व जर्भन साम्राज्य की श्रीर से प्रशिया के राजा के हाथ में दिया, क्यों कि यह कार्य एक ही व्यक्ति के द्वाय में द्वाना उचित था। महामंत्री ने स्वयं अपने आपको प्रशिया के एक राज्याधिकारी का रूप दिया, जिसका उत्तरदायित्व सम्राट् के प्रति था, न कि जनता के प्रति। यहीं कारण है कि महामंत्री के प्रस्ताबों के विरुद्ध प्रतिनिधि सभा की सम्मतियों के होने पर भी महामंत्री कभी पदलाग नहीं करता था। प्राय: ऐसे भ्रवसरी पर महासंत्रो प्रतिनिधि सभा की बैठक उठाकर दूसरी बार चुनाव के लिये प्रेरित करता था। इस निधि द्वारा महामंत्री प्रायः सफल ही होता था तथा भपने प्रस्तावें की पास मी करा लेता था।

महामंत्रो राष्ट्र समा का प्रधान होता था और प्रतिनिधि सभा के वाद-विवादों में भी पूर्ण माग लेता था। जर्मन सम्राट के सहश महामत्रों के सो दो प्रकार के अधिकार थे। जुछ ग्रिधिकार ते। उसे साम्राज्य की ग्रीर से प्राप्त थे; ग्रीर जुछ ग्रिधिकार उसे प्रशिया के प्रतिनिधि के तै।र पर भी सिले हुए थे।

सम्राट् की ग्रीर से नियत किए जाने के कारण महामंत्री जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा राज्याधिकारी होता था ग्रीर राष्ट्र-सभा का प्रधान मो वही होता था। महामंत्री हो राष्ट्र सभा में प्रशिया की ग्रीर से प्रतिनिधि का कार्य भी करता श्रीर इस अवस्था मे जब चाहे तब किसी प्रस्ताव पर प्रशिया की बीस सम्मतियां देकर सारी की सारी जर्मन राजनीति की बागडोर अपने हाथ में कर सकता था। राष्ट्र सभा मे प्रशिया का प्रतिनिधि होने से पशियन मंत्रिसभा का प्रधान भी प्राय. महामंत्री ही होता था।

विस्मार्क के काल में महामंत्रों की शक्ति बहुत ही ध्रिष्ठक हो गई थो। जर्मनी में उस समय महामंत्री की जितने कार्य करने पढ़ते थे, उतने कार्य शायद ही किसी राज्यधिकारी को संसार में करने पढ़ते हों। यही कार्या था कि विस्मार्क ने कुछ समय के बाद एक उपमंत्रों नियत किया जो उसकी बीमारी के दिनों में कार्य करता था। इसी प्रकार उपमंत्रों की तरह अन्य राजकीय विभागों में भी उसने अस्थिर रूप से कुछ ज्यक्तियों को नियत किया जो उस समय उस विभाग का कार्य चलाते थे जब बिस्मार्क, कार्य अधिक होने से, उन विभागों पर ध्यान न दे सकता था। सारांश यह कि बिस्मार्क

ने साम्राज्य का संपूर्ण सार अपने ऊपर ले लेना स्वीकृत कर लिया; परंतु उसने मंत्रिविमाग का इसिलये निर्माण न किया कि कही उसके कार्य में विन्न न पड़े। विस्मार्क के अनंतर महामंत्री की शक्ति जर्मनी में कम हो गई; और वह किस पकार कम हो गई, यही हम अब दिखाने का यह करेगे।

जर्मनी की प्राचीन शासन-पद्धित में महामंत्री की शक्ति तथा उसका कार्य ज्यान देने योग्य है। सम्राट् तथा प्रति-निधि सभा के साथ उसी का सीधा संवंध नहास नी की शक्ति कहा जा सकता था। राष्ट्र सभा के साथ महामंत्रो का कितना घनिष्ठ संबंध या, यह भी दिखाया जा चुका है। इन सब कार्यों का कर्ता वर्ता यदि एकमात्र मद्यामंत्री दी दो उसे अनंत कठिनाइयों का लामना करना पड़ जाय, क्योंकि संपूर्ण साम्राज्य का उत्तरदायित्व एकमात्र उसी पर द्यां पड़े। परंतु ऐसा नहीं है। नौविभाग, विदेशीय विभाग तथा क्रुछ मुख्य मुख्य सेना संबंधी पदाधिकारियों के नियत करने ग्रादि के कार्य की छोड़कर ग्रन्य शेष सब कार्यों में उसे पर्याप्त सहायता मिल जाती। महामंत्री के पास राष्ट्रीय प्रबंध तथा कार्यें के निरीचण का भार ही वहुत कुछ रह जाता था। सम्राट्या राष्ट्र के कोई राजा भी महामंत्री के पद पर अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट कर सकते थे। प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्र सभा में महामंत्री की शक्ति वहुत परिमित थी। इसमें संदेव नहीं कि महामंत्री ही राष्ट्र सभा का प्रधान होता था, परंतु वहाँ उसका ध्रिकार नाम मात्र का होता था।
प्रशिया की ओर से बेलिने तथा सम्मित देने को छोड़कर
राष्ट्र समा में महामंत्री को कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं था।
साम्राज्य की नीति चलाने में उसका कुछ भी हाथ नहीं
था। राष्ट्र समा में जाकर महामंत्री कहीं खिलीना ही नहीं
जाय, ध्रतः उसे प्रशिया की ओर से प्रतिनिधि चुन लिया जाता
था। परंतु इस दशा में भी उसकी क्या शक्ति कहीं जा सकती
थी जब कि उसे प्रशियन राष्ट्र की सम्मित ही वहाँ पर देनी
पड़ती थी। इतना ही नहीं; यदि कहीं प्रशियन मंत्रिसभा
का महामंत्री से किसी नियम के विषय में कगड़ा हो जाता,
तो महामंत्रों की शक्ति धीर भी कम हो सकती थी। परंतु
प्रायः ऐसा नहीं होता था।

कपर हम देख चुके हैं कि प्राचीन जर्मन शासन-प्रधाली
में महामंत्री की शक्ति वहुत ज्यादा थी। परंतु भूतपूर्व कैसर
विलियम द्वितीय के जमाने में यह उतनी न रह सकी।
इसका बहुत कुछ ग्रंश सम्राट्ने ग्रंपने हाथ में छे लिया शीर
महामंत्री के पास वास्तव में बहुत थोड़ी शक्ति बच पाई। यह
बात किस प्रकार हुई, यह इम नीचे लिखते हैं।

विस्मार्क के पदलाग करने पर विलियम द्वितीय ने केप्रिवी नामक महाशय की महामंत्री बनाया। केप्रिवी विलियम की सम्मति पर चलनेवाला न्यक्तिया, अतः विलियम ने इसे प्रशियन समा का प्रधान भी वना दिया। परंतु १८-६२ में पाठशाला संबंधी प्रस्ताव पर कुछ भगड़ा हुआ, जिससे उसने प्रशियन समा की प्रधानता छोड़ दो तथा वह एकमात्र महा-मंत्री के पद पर ही रहा! इस घटना का परिणाम यह हुआ कि महामंत्रों की शक्ति बहुत ही कम हो गई। विलियम ने भी इस समय यह अनुभव कर लिया था कि मिन्न भिन्न स्थानों पर सिन्न सिन्न न्यक्तियों के होने ही से उसकी शक्ति वढ सकती है। सभी स्थानों पर विस्मार्क की तरह एक ही व्यक्ति के हो जाने से उसकी शक्ति पर बढ़ा भारी धक्का पहॅचता था। कैप्रिवी के एकमात्र महामंत्री रह जाने से विलियम की शक्ति बढ़ गई। कैप्रिवी के महामंत्रित्व में विस्मार्क का वही चतुरता तथा वृद्धिमत्ता से खड़ा किया हुआ सारा महता मटियामेट हो गया। कोई समय या जब कि विस्मार्क ही जर्मनी का एकमात्र कर्ता वर्ता था, परंतु अब वह दशा न थी। बिस्मार्क ने बहुत अधिक परिश्रम करके महामंत्री के पद की जी शक्तियाँ बढ़ाई थी, वे सवकी सव विलियम की वुद्धिमत्ता से काफूर हो गई । महामंत्री का प्रतिनिधि सभा में भी वह वह न रहा जो उसका उस समय या जब कि वह संपूर्ण साम्राज्य की शक्ति का प्रतिनिधि महामंत्री के प्रशिया की प्रधानता छोड़ने से उसकी शक्ति दे। स्थानों में विभक्त हो गई। सम्राट्की शक्ति इस विभेद से बहुत ही अधिक बढ़ गई। इतना होने पर भी यहाँ पर यह न मूलना चाहिए कि सम्राट् साम्राज्य की

सभाश्रों में खयं नहीं जा सकता था तथा वह सीधे तैार पर प्रतिनिधियों को प्रभावित करने में सर्वधा असमर्थ था, अत: वह खेच्छाचारी नहीं हो सकता था। महामंत्री कैप्रिवी तथा प्रशियन प्रधान पूलन्यर्ग का पारस्परिक विरोध था। १८-६४ मे यह विरोध यहाँ तक बढ़ा कि उनका मिलकर काम करना प्रसंभव हो गया । सम्राट् ने बुद्धिमत्ता से दोनों को ही पदच्युत कर दिया तथा द्वाहन्लोही शिल्ति फर्स्ट की दोनों पदो का अधिकारी बनाकर सारे राष्ट्र की बागडोर अपने हाथ में कर ली। प्रिस बिस्मार्क ने जिस समय दोनों पदो की अपने दाथ में लिया था, उस समय उसका उद्देश्य अपनी शक्ति को बढ़ाना था। परतु विलियम द्वारा महामंत्री को दोनों ही पद दिलवाने से विलियम की शक्ति बढ़ गई। शासनपद्धति में सम्राट्के द्वारा महामंत्री का नियत किया जाना जहाँ सम्राट् की शक्ति की बढ़ाता था, वहाँ सम्राट् का साम्राज्य का संपूर्ण कार्य महामंत्री द्वारा ही कराना उसे स्वेच्छाचारी होने से रोकता था। सम्राट् का महामंत्री के साथ क्या संबंध था, यह विस्तृत रूप से दिखाया जा चुका है। धव इम यह दिखाने का यह करेंगे कि सम्राट् का जनता के प्रतिनिधियों के साथ क्या संबंध था।

प्रतिनिधि-सभा की सम्मति पर ही सम्राट् की ग्रार्थिक सहायता मिल सकती थी, ग्रन्थया नहीं। यदि सम्राट् प्रति-निधि-सभा की सम्मति पर न चले तो उसे प्रतिनिधि-सभा श्रार्थिक सहायता देना बंद कर सकती थी। धन बिना सम्राट् का साम्राज्य का शासन करना बहुत कठिन था। जर्मन प्रति-निधिसमा में सम्य बहुत से दलों में विमक्त थे। इस दशा में प्रतिनिधि-समा का सम्राट् को अपनी इच्छा पर चला लेना बहुत कुछ कठिन था। क्योंकि सम्राट् कुछ दलों को अपनी श्रीर करके जो चाहे, कर सकता था तथा पर्याप्त आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकता था। सारांश यह कि जर्मनी में सम्राट् की शक्ति लोक समा के दलों पर निर्मर रहती थी।

इम जर्मन साम्राज्य की शासन-प्रणाली का वर्णन कर चुके हैं। यह भी विस्तारपूर्वक दिखा चुके हैं कि शासन-प्रणाली में किन किन अंगों की कितनी कितनी शक्ति थी। कितु नवीन शासन-पद्धति पर लिखने से पहले हम प्रशिया की प्राचीन शासन-पद्धति पर लिखने से पहले हम प्रशिया की प्राचीन शासन-प्रणाली लिखने के बाद अगले परिच्छेद में हम जर्मनी की धर्माचीन शासन-प्रणाली का वर्णन करने का यह करेगे!

#### प्रशिया

१८४८ की जर्मन क्रांति के ग्रनंतर १८५० की ३१ जन-वरी की राजा ने प्रशिया की वर्त्तमान कालीन शासन-पद्धति

प्रशियन शासन-परित का उद्भव सम्मित रही कि उनकी शासन-पद्धित से वह स्वातंत्र्य नहीं है जो कि वे चाहते हैं। यह क्यों ? इसका कारण यह है कि जाति में जब यह शासन-पद्धति प्रच लित की गई, उस समय उसमें वह शक्ति न थी जिससे वह राजा की किसी कार्य के लिये विशेष कृप से बाध्य कर सकती। विचित्रता ते। यह है कि प्रशियन शासन-पद्धति में जो नियम-धाराएँ थी, प्रजा के नि:शक्त होने से राज्य उन पर भी कार्य नहीं करता था तथा बहुत सी बार्ती में स्वेच्छाचारी था। दृष्टांत के तैर पर शासन-पद्धति के ब्रनुसार जनता की शिचा में राजा का हाब नहीं हो सकता था, परंतु चिर-काल से इस विषय में जनता ने कुछ भी ध्यान न दिया तथा इस विषय में कोई नियम तक न बनाया। परिणाम यह हुआ कि प्रशिया में राजा की आज्ञा के विना एक भी जातीय विद्यालय नहीं खोला जा सकता था। यद्यपि खुले मैदान वहुत से नि:शक्ष मनुब्य एकत्र हो सकते थे, परंतु प्रत्येक समिति के लिये जनता की पुलिस की सूचना देनी पड़ती थी। सबसे अधिक आश्चर्य की बात दे। यह भी कि पुलिस प्रत्येक प्रकार की समिति में कार्रवाई सुनने के लिये जा सकती थी बीर जिस समिति की चाहे, वर्सास्त भी कर सकती थी। इसमें संदेह नहीं है कि स्थानीय स्वराज्य ( Local Self-Government) तथा न्यायालयों के कारण कुछ स्वतंत्रता बढ़ गई थो, परंतु नास्तव में जनता की नैयक्तिक तथा राज-नीतिक स्वतंत्रना बहुत कुछ प्रतिबद्ध सी ही थी। प्रशियन शासन-पद्धति की नियम-धाराओं के अनुसार जातीय समा

तथा राजा द्वारा नियम शीघ्र ही बनाए जा सकते थे। किसी प्रस्ताव के राज्यनियम बनने के लिये वहाँ दो बार सम्मतियाँ ली जाती थीं जिनका पारस्परिक अंतर २१ दिन का होता था।

प्रशियन राष्ट्र का अधिपति राजा ही समभा जाता था,

यद्यपि शासन-पद्धति के अनुसार उसकी शक्ति बहुत कुळ परि
सित थी। राजा का उत्तराधिकारी उसी

राजा के वंश का कोई पुरुष होता था।

प्रशिया मे जी राज्य पर नहीं बैठ सकती थो। राज्यनियम
के बनने के लिये जातीय सभा की स्वीकृति आवश्यक थो

श्रीर राजा के हस्ताचर भी होने आवश्यक थे। राज्यधिकारियो की नियत करना प्रशिया के राजा के हाथ मे था।

राजा ही वहाँ मिन्न मिन्न व्यक्तियों की मानसूचक उपाधियाँ

दिया करता था।

प्रशिया की शासन-पद्धित के अनुसार राजा के प्रत्येक कार्य पर किसी न किसी मंत्रो के इस्ताचर का होना आवश्यक या। मंत्रो ही पर राजा के कार्यों का स्वरहायित्व था। पर तु यहाँ पर इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रियों का स्परिलिखित स्तरहायित्व राजा के ही प्रति था, न कि प्रजा के प्रति। प्रशि-यन मंत्रियों तथा सनके प्रतिनिधियों को राज्य की दोनों समाओं में वेलने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। मंत्री लोगों के प्रति समाओं

की विरुद्ध सम्मति भी हो जाय, तो भी वे लोग अपना पद त्याग नहीं करते थे। यह इसी लिये कि मंत्री लोग राजा के कर्मचारी होते थे, न कि प्रजा के। देशद्रोह, घूस तथा शासन-पद्धति के अतिक्रमण संबंधी कुछ होष यदि समा में मंत्रियों पर लगाए जाते तो उनकी दंह मिल सकता था। परंतु दह क्या दिया जाय, यह शासन-पद्धति की नियमधारात्री में नहीं लिखा हुआ था। इन सब स्वतंत्रताओं के होते हुए भो ब्राय-व्यव समिति द्वारा प्रशियन मंत्रियों पर पर्याप्त बाधा लगी हुई थो। प्राय-व्यय समिति के सभ्य न्यायाधीशो के सदृश मंत्रियों के शासन की सीमा से बाहर थे। इस समिति का कार्य राजकीय मिन्न भिन्न विभागों के आय-व्यय का निरीचण करना था तथा उसकी सूचना जातीय सभा को देना था। इस दशा मे जातीय सभा यदि किसी विभाग को अधिक धन देना न मंजूर करे, तो इस निषय मे मंत्री को दबना पड़ता था भीर यह मंत्रियों पर पर्याप्त बाघा थी।

प्रशियन मंत्रिसमा के प्रधान मंत्री को अपने साथियों पर एक मी अधिकार नहीं प्राप्त था और न वह अपने विचारों पर दूसरे मंत्रियों की चलने के लिये बाध्य कर सकता था। प्रशियन मंत्रिसमा का अँगरेजी मंत्रिसमा से कुछ भी साहश्य नहीं था। जिस समय देश पर विपत्ति पड़ी हो और प्रतिनिधि समा की बैठक न हो, उस समय मंत्रिसमा अस्थिर रूप से नवीन नियम बना सकती थी तथा देश में उन्हें

प्रचलित कर सकती था। परंतु प्रतिनिधि समा की बैठक के ग्रारंभ होते हो मंत्रिसमा का यह कर्तव्य था कि वह उन नियमों की पास करवाकर स्थिर बना ले। सामयिक प्रश्नो पर विचार करने के लिये इसका साप्ताहिक अधिवेशन होना श्रत्यंत ग्रावश्यक था। मंत्रिसभा में बहुसम्मति से पास हुई किसी बात पर मत्रियों का चलना आवश्यक नहीं था। इस प्रकार के कार्य से केवल एक हो लाभ होता था। वह यह कि राजा को यह सूचना मिल जाती थी कि अमुक अमुक बातों पर मंत्रिये। की बहुसंख्या की क्या सम्मति है। अशिया मे मंत्रो लोग एक दूसरे के अधीन नहीं थे। वे अपनी हो सन्मति पर सदा काम किया करते थे। यह पहले ही लिखा जा चुका है कि प्रशियन मंत्री एकमात्र राजा के ही प्रति उत्तरदायी था। राजा जिस मंत्रो से असंतुष्ट होता, उसे पृथक् कर देता था। राजा मित्रयों को उनकी शासन की शक्ति के कारण चुनता था, न कि विचार की शक्ति के कारण । प्रशियन मंत्रो लोग घपने पैरो पर घाप खड़े रहते थे। उन्हें किसी दूसर के भ्रपराध के कारण स्वयं गिरना नहीं पड़ता था।

प्राचीन प्रशियन शासन-पद्धति की श्राय-व्यय समिति तथा श्राधिक समिति का कार्य ध्यान देने योग्य है, ग्रत: ग्रव उसी पर कुछ लिखा जायगा।

ग्राय-न्यय समिति के सभ्यों को न्यायाधीशों के सहश ही ग्रिविकार प्राप्त था, यह इस ग्रमी लिख चुके हैं। राष्ट्रीय

मंत्रिसमा की सम्मति के अनुसार राजा आय-व्यय समिति के प्रधान को चुन लिया करता था। प्रधान जिन जिन व्यक्तियों को निर्देश करता था, उन्हीं न्यक्तियों को श्राय-व्यय समिति राजा भ्राय-ज्यय समिति के सभ्य के तीर तया श्राधिक समिति पर चुन लिया करता था। यह समिति सीधे तौर पर राजा के प्रति ही जिम्मेवार थी। मंत्रिसभा से इसका उत्तरदायित्व संबंधी कुछ भी संबंध न सममाना चाहिए। यह समिति ही राज्य के संपूर्ण विभागों के श्राय-ज्यय की पड़-ताल किया करती थी तथा संपूर्ण कार्यों की सूचना प्रतिनिधि-सभा में मेज दिया करती थी। यह ते। हुआ ग्राय-व्यय समिति का कार्य; अब इस आर्थिक समिति के कार्य पर भी एक दे। शब्द लिख देना आवश्यक सममते हैं। धन संबंधी मिन मिन राज्यनियमें। का जाति की आर्थिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका देखना इस समिति का कार्य था। घार्थिक मामलों मे प्रशिया की साम्राज्य की राष्ट्र सभा मे किस छोर अपनी सन्मति देनी चाहिए, इसका निर्णय भी यही किया करती थी। राजा के पास आर्थिक प्रस्ताव मेजने से पूर्व वे इस समिति के पास मेजे जाते थे। इस समिति का कार्य एकमात्र सलाइ देना ही कहा जा सकता है। इसके बहुत से सभ्य पॉच वर्ष के लिये राजा द्वारा नियत किए जाते थे और ४५ सम्य देश की भिन्न भिन्न ज्यापारिक और ज्यावसायिक समितियी द्वारा चुने हुए आते थे।

जातीय सभा तथा राजा मिलकर प्रशिया में राज्यनियम
वना सकते थे, यह पूर्व ही लिखा जा चुका है। जातीय
सभा खार्ड समा तथा प्रतिनिधि सभा
को मिलाकर कहा जाता था। प्रायः
ये होनें सभाएँ अपने अधिवेशन पृथक् पृथक् ही किया करती
थी। परंतु यदि कोई आवश्यक कार्य आ पढ़ता था तो ये
देशें सभाएँ जाति सभा के रूप में परस्पर मिलकर अपने
अधिवेशन कर लेती थीं। वर्ष मे जातीय सभा का एक बार
वैठना आवश्यक था। राजा जब चाहे तब जातीय सभा को
दूसरी बार चुनान के लिये प्रेरित कर सकता था।

जातीय समा की नियासक शक्ति अति विस्तृत थी। कोई नियम राज्यनियस नहीं हो सकता था जब तक कि जातीय समा की स्वीकृति न होती। वार्षिक आय-व्यय, कर, जातीय ऋण आदि के विषय में इसकी स्वीकृति अत्यंत आवश्यक थी। जातीय समा अपनी श्रीर से भी प्रस्ताव पेश कर सकती थी, परंतु प्राय. मंत्री होग ही ऐसा करते थे।

'शासन पर जातीय समा का प्रमाव वहुत ही न्यून था। जातीय समा ग्रासकों के कार्य के निरीचण के लिये अपनी 'निरीचक समिति' बैठा सकती थो। परंतु साथ ही राज्य अपने शासकों को यहाँ तक रोक सकता था कि वे निरीचक समिति को किसी बात की भी सूचना न हैं। मंत्रियों का कथन था कि जातीय समा की ग्रन्य समितियों के सहश निरीचक

सिमित का भी उनसे कोई संबंध न होना चाहिए। सारांश यह कि सिन्न भिन्न विभागों के शासन पर जातीय सभा अपनी सम्मति प्रकट कर सकती थी, जिसका वास्तविक प्रभाव कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जातीय सभा की दोनों ही सभाएँ अपने अपने प्रधान को अपने आप चुनती थीं। जर्मन राष्ट्रसंघटन की जातीय सभा के सहश ही इसकी बहुत सी बातें थी। उसी के सहश इसको भी सममना चाहिए।

प्रशियन प्रतितिधि सभा में सभ्यों की संख्या लगभग ४३३ थी। संपूर्ण प्रशिया अनेक जिलों में विभक्त था, जिनमें से प्रत्येक जिले में प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुनने-प्रविनिधि सभा वालों की संख्या नियत थो। ३० वर्ष की डमर से अधिक उमरवाला व्यक्ति ही प्रविनिधि के तैर पर चुना जा सकता था। चुननेवालों के अपनी अपनी संपत्ति के अनुसार तीन विभाग थे। जो व्यक्ति संपूर्ण कर का . १ भाग देते थे, वे प्रथम श्रेणी में गिने जाते थे। जी व्यक्ति अवशिष्ट है भाग कर में देते थे, ने द्वितीय श्रेगी में गिने जाते थे। इसी प्रकार जो बचा हुआ तिहाई भाग कर में देते थे, वे तृतीय श्रेगी के व्यक्ति कहे जाते थे। प्रत्येक श्रेगी कुल सभ्यों का 🖁 स्वयं चुनती थो। इस प्रकार श्रेशियों द्वारा चुने नुए न्यक्तियों को राज्य की खेल से यह अधिकार प्राप्त था कि वे प्रधिनिधि सभा के सभ्यों का जुनाव करें। जब किसी सभ्य का प्रतिनिधि समा में स्थान रिक्त हो जाता था

तव प्रतिनिधि समा उसके खान पर किसी व्यक्ति को खरं नहीं चुनती थी, अपितु उन चुननेवालों को हो सूचना मेज देती थी। वे ही चुनकर प्रतिनिधि समा में सम्य को मेजते थे। यह चुनने का नवीन नियम १८४६ मे प्रशिया मे आरंभ किया गया था। इस रीति से संपत्तिवालों को विशेष अधि-कार प्राप्त थे; परंतु निर्धनो तथा दरितों के अधिकार भी छीने नहीं गए थे।

## चौथा परिच्छेद

#### नर्मनी

( गत परिच्छेद से आगे )

### अविचीन शासन-पद्धति

पिछले परिच्छेद मे हम जर्मनी. की प्राचीन शासन-पद्धित का वर्धन कर चुके हैं। साथ ही हमने यह भी बताया है कि उस शासन-पद्धित मे जर्मन सम्राट् का क्या स्थान था। जर्मन सम्राट्र, प्रशिया का राजा होने के कारण धौर महामंत्रों को अपने काबू में कर लेने के कारण जर्मनी का सर्वे-सर्वा ही हो गया था।

विश्वियम द्वितीय, जो जर्मनी का म्राखिरी सम्राट्या, बढ़ा बुद्धिमान, चतुर तथा परिश्रमी था। उसकी उमंगे नेपो- लियन तथा सिकंदर के सहश थी। उसने विस्मार्क से शक्ति खेकर अपने हाथ मे की भीर जर्मन साम्राज्य की वृद्धि में दत्त- चित्त हुमा। राजनीतिक शक्ति के सहारे उसने जर्मनी की नौशक्ति तथा स्थलशक्ति बढ़ाई। विद्या, विज्ञान तथा ज्यापार ज्यवसाय की उन्नति में भी उसने विशेष ध्यान दिया।

विजियम कैसर की शक्तिवृद्धि से फ्रांस मयभीत था। छिपे छिपे उसने इँग्लैंड से मित्रता की। रूस के जार की भी उसने जर्मनी के विकद्ध उत्तेजित किया। द्वेषाग्नि शनैः शनैः बढ़ती गई।

इधर जर्मनी मे समप्रिवादी दलवाले राजकीय सुधार की ध्रावाज बढा रहे थे। वे जनता के प्रति उत्तरदायी मंत्रिसभा स्थापित करना चाहते थे और प्रशिया को प्रतिनिधि चुनने की विधि और रीशटैंग के सभ्यों में हेर फेर करने की आवाज चठा. रहे थे। विलियम कैसर ने इस आवाज की शांत करने के लिये प्रच्छा प्रवसर पाया। सन् १-६१४ के प्रगस्त में इसने युद्ध भारम्भ कर दिया। अन्त काल के लिये जनता का भादे। जन वंद हो गया। जब तक अर्मनी विजय प्राप्त करता रहा, तब तक ते। सब जर्मन की जान से लड़ाई में लगे रहे; किंतु जब भ्रंत में भाग्य का पक्षड़ा अर्भनी के विरुद्ध भुकने लगा, तब् जर्मनी का धीरज जाता रहा। खाने पीने तक के लिये जर्मन मुद्दवाज द्दो रद्दे थे। ऐसी धनस्था में जनता ने फिर राज़-नीविक भ्रादालन खड़ा किया। पहले ता अधिकारियों ने इसे सख्ती से दबाने का प्रयत्न किया। किंतु इसका कुछ नतीजा नहीं निकला। अपाखिर की सरकार ने घेषिया की कि जर्मनी को कुछ सुधार दिए जायँगे, परंतु वे , जहाई के खतम होने के पहले कार्य में नहीं लाए जायँगे।

इसी बीच कुछ ऐसी मार्के की घटनाएँ हुई जिनसे जर्मन जनता और भी उत्तेजित हो उठी और स्थिति सरकार के कायू से बाहर हो गई। पहली घटना ते। मार्च १६१७ की रूस की क्रांति शी श्रीर दूसरी जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में अमेरिका का पदा या। रूस की क्रांति ने जर्मनी की जनता को इस बात के लिये उत्सा- हित किया कि जिस प्रकार रूस ने जार को रूस की गई। से उतार दिया, उसी प्रकार जर्मन जनता भी कैसर को राज्य-पद से विहीन कर सकेगी। यहाँ तक कि एक समिष्टिवादी दल- वाला सभ्य रीशटैंग के प्लेटफार्म पर चढ़कर यह थे। भ्या करने क्षणा कि जर्मनी में प्रजातंत्र राज्य अवश्यमेव होगा। रीशटैंग में बढ़े जोरों के व्याख्यान होने लगे, जो सब प्रचलित जर्मन शासनपद्धति के विरुद्ध थे। सरकार के पास सिवा रीश-टैंग को बरखास्त करने के श्रीर कोई वारा नहीं बचा।

इसी प्रकार अमेरिका के युद्ध में सिम्मिलित होने के बाद जर्मन जनता का विजय का रहा सहा विश्वास जाता रहा; और यदि कुछ विजय की भी आशा करते, तब भी यह तो स्पष्ट ही या कि जहाई का शीघ अंत नहीं होगा। सरकार भूठी भूठी जीत की खबरें देती रही, परंतु इससे भी लोगों का धैर्य नहीं बँघा और उनकी उत्तेजना बढ़ती गई। अब वे अपनी गिरी हुई दशा के लिये विलियम कैसर और सरकार को देश देने लगे और यह चाहने लगे कि शीघ ही इसका अंत हो और जर्मनी में प्रजातंत्र राज्य स्वापित हो।

कुछ दिनों तक ते। जर्मन सरकार ने लोगों को भुलावे में रखा, कितु अंत में जगह जगह जर्मन सेना परास्त होने 'लगी धीर जर्मनी के छक्के छूट गए। सरकार ने एक दम संधि की प्रार्थना करते हुए अमेरिका के प्रधान महाशय विल्सन के पास तार पर तार भेजे। इघर समध्यादियों की मॉगं मी एक के बाद एक मंजूर की। महाशय विल्सन ने इस प्रार्थना का जो जवाब भेजा, उसका आशय यही था कि जब तक जर्मनी अपनी शासन-पद्धति बिलकुल बदल न देगा, तब तक उसकी कोई सुनाई नहीं होगी। इस जवाब ने साम्राज्य-प्रेमियों की रही सही आशा ते। इस जवाब ने साम्राज्य-प्रेमियों की रही सही आशा ते। इस जवाब ने साम्राज्य-प्रेमियों की रही सही आशा ते। इस जवाब ने साम्राज्य-प्रेमियों की रही सही आशा ते। इस जवाब ने साम्राज्य-प्रेमियों की रही सही आशा ते। इस जवाब ने साम्राज्य-प्रेमियों की रही सही आशा ते। इस जवाब ने साम्राज्य-प्रेमियों की रही सही आशा ते। इस जवाब ने साम्राज्य-प्रेमियों की रही सही आशा ते। इस जवाब ने साम्राज्य ते। साम्राज्य स्थापित करने की आवाज उठने लगी।

यह दशा देख सम्राट् गही छोड़कर माग गया थीर महा-मंत्रों के हाथ में सारा भार सौंप गया। महामंत्रों ने ६ नवंबर सन् १६१० को सम्राट् के पदत्याग की बेापणा कर दी। खयं अपना अधिकार उसने समिष्टिवादियों के नेता एवर्ड को सौंप दिया। सम्राट् हार्लेख माग गया; धीर यही उसके खड़कों ने भी किया। साम्राज्य के अन्य राजाओं ने भी अपना अपना अधिकार बिना किसी अड़चन के प्रजा को सौंप दिया।

शासन की बागहोर पाते ही एवर्ट ने शीघ्र ही छ: सभ्यो की एक सभा स्थापित की श्रीर घेषचा की कि शीघ्र ही संपूर्ण जर्मन राष्ट्र की एक प्रतिनिधि सभा बुलाई जायगी जी नवीन जर्मन शासनप्रवाली का निर्माण करेगी। यह छ: सभ्यों की सभा काम-चलाक सरकार कहलाई। एवर्ट की बेषणा के अनुसार जनवरी सन् १-६१-६ में शासनप्रणाली निर्माण करने के लिये जर्मनी की प्रतिनिधि सभा की चैठक हुई। इस सभा में कुल ४२३ सभ्य चुने गए थे जिनमें ३६ खियाँ थी। सभ्यों को चुनने में प्रत्येक बालिंग खी- पुरुष को मत देने का अधिकार था। अगले ही महीने में विश्वासर में, इस सभा ने शासनप्रणालो बनाने का कार्य आरंभ किया। ३१ जुलाई सन् १-६१-६ को यह कार्य पूरा हो गया, और ११ दिन बाद ही नवीन शासन-प्रणाली कार्य रूप में परिणत हो गई। प्रतिनिधि सभा से पास होने के बाद यह जनता की राय के लिये उसके समच नहीं रखी गई।

इस नवीन जर्मन शासनप्रणाली ने जर्मनी मे राष्ट्रसंघटनात्मक शासनपद्धित ही स्थापिन की । इस पिछले परिच्छेद मे
देख चुके हैं कि सन् १-६१ द के पूर्व जर्मन
साम्राज्य भी राष्ट्रसंघटनात्मक राज्य
कहलाता था; किंतु वास्तव मे इस राष्ट्रसंघटनात्मक राज्य
कहलाता था; किंतु वास्तव मे इस राष्ट्रसंघटन मे सच्चे राष्ट्रसंघटन का वह सबसे प्रथम गुग्र नही था जिसके बिना
हम किसी राज्य को ठीक तरह से राष्ट्रसंघटनात्मक नही
कह सकते। वह यह कि जर्मन राष्ट्रसंघटन में जो जो
राज्य शामिल थे, वे बराबर बराबर नहीं थे धौर न उनको
बराबर श्रधिकार ही मिले थे। प्रशिया सबसे बड़ा था
धौर इस कारण इसको विशेष श्रिकार भी प्राप्त थे।
नवीन जर्मन शासनपद्धित के निर्माणकर्तांथों ने जर्मनी को

सचा राष्ट्रसंघटनात्मक राज्य बनाने का प्रयक्त किया और उन्होंने प्रशिया को ६-७ छोटे छोटे राष्ट्रों में विभक्त करने का इराद्दा किया। कितु जनता को यह पसन्द न था। लोग प्रशिया को विभक्त करने को तैयार नहीं थे। फल यह हुआ कि प्रशिया का राष्ट्र तो जैसा का तैसा रहा, किंतु जर्मन राष्ट्र-संघटन मे उसका अधिकार पहले जैसा अपरिमित नहीं रह सका। उसके बहुत से अधिकार कम कर दिए गए। अब नवीन राष्ट्रसमा (रीशस्त्रेत) पर उसका इतना कव्जा नहीं है जितना कि पुरानी बुंदेस्रेत पर था।

यद्यपि कपर से देखने मे नवीन राज्य राष्ट्रसंघटनात्सक है, तथापि वास्तव मे हम इसे राष्ट्रसंघटनात्सक नहीं कह सकते। प्राचीन शासनपद्धित में शासन का मुख्य अधिकार मिन्न मिन्न राष्ट्रसंघटन से संबंध राज्यों के हाथ में या और केंद्रीय सरकार के हाथ में वहुत कम अधिकार थे। यदि केंद्रीय सरकार वहुत बल्गाली मालूम होती थी, तो इसका कारण यही या कि लोग सम्राट् के अधीन केंद्रीय सरकार और प्रशिया के राजा के नीचे प्रशियन सरकार मे जुल मेद नहीं सममते थे; क्योंकि, जैसा इम बता ही चुके हैं, प्रशिया का राजा और जर्मन सम्राट् एक ही व्यक्ति था और साम्राज्य मे प्रशिया बहुत ही वहा था। किंतु इस नवीन शासनप्रणाली के अनुसार अब शासनाधिकार मिन्न मिन्न राष्ट्रों से खिसककर केंद्रीय सर-

कार के हाथ में था गया है। अब मिन्न मिन्न राष्ट्र संपूर्ण जर्मन जनता की ही इच्छा पर राज्य करते हैं और केवल उन्हों से संबंध रखनेवाले विषय बहुत थाड़े हैं। कई लोग तो यह प्रश्न भी करते हैं कि नवीन जर्मन-शासनप्रवाली को राष्ट्रसंघटनात्मक कहना ठीक है अथवा नहीं ? यह तो सह्य है कि यदि केंद्रीय सरकार वीमर-शासनपद्धति द्वारा प्रदच्च सारे अधिकार जमाने लगे तो मिन्न मिन्न राष्ट्रों के अधिकार में कुछ भी नहीं बच रहेगा। उस अवस्था में मिन्न मिन्न राष्ट्र एक बड़े राष्ट्र के भिन्न मिन्न प्रांत के ही सहश हो जायँगे, जिन्हें केवल अपनी केंद्रीय सरकार की आज्ञा ही मानने का अधिकार वच रहेगा।

नई शासनप्रयाली के अंगों का वर्णन करने के पहले हम
यह बताना चाहते हैं कि नवीन शासनप्रयाली किस तरह
बदली जा सकती है। पहले तेर जर्मन
नहं शासनप्रयाली पार्लिमेंट की दोनों सभाएँ अपने अपने
किस प्रकार बदली जा
सकती हैं
हैं। कितु यदि प्रतिनिधि सभा के किसी
प्रस्ताव पर राष्ट्रसभा सहमत नहीं होती, तेर बह प्रस्ताव देर
हफ्ते बाद राज्यनियम बन जाता है, बशर्ते कि राष्ट्र सभा
जनसम्मति के लिये उस प्रस्ताव को रोकना न चाहे।
अगर जनसम्मति के लिये वह प्रस्ताव रोक लिया जाता है और
यदि उसे जनता पास कर दे तो वह राज्यनियम हो जाता है,

श्रन्यथा नहीं। दूसरे, जनता को खयं भी शासनपद्धति के बदलने का प्रस्ताव करने का अधिकार है। इस प्रस्ताव का निर्णय जनता ही करती है। परंतु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ शासनपद्धति बदलने के लिये जनसम्मति लो जाती है, वहाँ जितने कुल रजिस्टर्ड वेटर हैं, उनकी ही बहुसंख्या होनी चाहिए, न कि उनकी जितने कि वास्तव मे वेट देते हैं।

जर्मन शासनपद्धति .की सर्वप्रथम यही घोषणा है कि जर्मन राष्ट्रसंघटन प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है धौर उसके सारे राजनीतिक अधिकार जनता से श्वी प्राप्त हैं। राष्ट्र-संघटन के प्रत्येक राष्ट्र का भी प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य होना आवश्यक है। इनको प्रजा के प्रति उत्तरहायी मंत्रिसमा रखनी होगी धौर अपनी व्यवस्थापिका सभा के प्रतिनिधि चुनने के लिये सब बालिग खी-पुरुषों को प्रत्यच्च, कितु गुप्त रीति से, मत देने का अधिकार होगा। प्रतिनिधि चुनने में जनसंख्या का कुछ खास अनुपाद रखना भी आवश्यक शेगा। उपर्युक्त हद के अंदर प्रत्येक राष्ट्र की अधिकार है कि वह चाहे जैसी अपनी शासनपद्धति निर्माण करे।

हम ऊपर कह आए हैं कि केंद्रोय सरकार के पास ही शासन के मुख्य अधिकार हैं। कितु यह किस प्रकार है ? शासन-

शक्तिसंविभाग पद्धित के अनुसार कुछ निर्देष्ट शक्ति केंद्रीय सरकार को प्राप्त है और विशिष्ट शक्ति राष्ट्रीं को प्राप्त है। किंतु अन्य राष्ट्रसंघटनात्मक राज्यों के

मुकावले जर्मनी का शक्तिसंविभाग कुछ भिन्न है। अमेरिका में केंद्रोय सरकार की कुछ शक्ति प्राप्त है भीर इसकं अंतर्गत जितने विषयहें, वे सब करीब करीब एक से ही माहाल्य के हैं। किंतु जर्मनी में ये विषय कई प्रकार के हैं। प्रथम श्रेणी के विषय वे हैं जिनमें केंद्रीय सरकार की पूर्ण अधिकार है और वनमें राष्ट्रीय सरकारों का विलक्कल इस्तचीप नहीं है। द्वितीय श्रेगी में वे विषय आते हैं जिनमें जबतक केंद्रीय सरकार कुछ इस्तच्चेप न करे, तब तक राष्ट्रोय सरकार की उन पर पूर्ण श्रविकार है। क्रम्ह ऐसे विषय भी हैं जिनमे किसी विशेष श्रवस्था में केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय सरकार के मामलों में इस्तचेप करने का श्रिषकार है: श्रर्थात् ऐसे विषय बहुचा राष्ट्रीय सर-कार के ही अधिकार में हैं, किंतु विशेष अवस्था प्राप्त होने पर छन्हें केंद्रोय सरकार अपने हार्ब में ले लेती है। इनके अति-रिक्त केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय सरकारों के लिये मूल सिद्धांत स्थापित करने का भी अधिकार है। इनके ऊपर राष्ट्रीय सरकार अपनी अपनी इच्छा के अनुसार चल सकती है। श्रंत में केंद्रीय सरकार पर शासनपद्धति द्वारा कर लगाने के सदश महत्वपूर्य विषय मे कोई विशेष ककावट नहीं है। जो कुछ रकावट है भी, वह यंही है कि खर्च करते वक्त केंद्रीय सरकार की उस खास राष्ट्र की बावश्यकताओं की ग्रीर ध्यान देना चाहिए जिसका रुपया वह खर्च करती है। जिन विषयों में केंद्रीय सरकार ( जर्मन रीश ) की ही पूर्ण

रीति से देखना पड़ता है, वे ये हैं — विदेश संबंधो, उपनिवेश संबंधो, रखा, सिक्का चलाना, पोस्ट आफिस, तार, टेलीफोन, नागरिक तथा विदेशीय निवासी (Citizenship and domiciled), अपराधियों को देशनिकाला देना, जर्मन निवासियों का वाहर जाना और बाहरवालों का जर्मनी में आना (Emigration and immigration) और बेचने के सामान पर कर लगाना (Tariff)। इनके अतिरिक्त जिन विषयों में केंद्रीय सरकार इसचेप कर सकती है, वे बहुत हैं। इनमें सामाजिक मलाई और जातीय रचा संबंधी विषयों में एकता बनाए रखना मुख्य है। जिन विषयों में केंद्रीय सरकार को मूल सिद्धांत आपित करने पढ़ते हैं, उनमें कर-संबंधो मुख्य है। अतः यह स्पष्ट है कि यदि केंद्रीय सरकार रत्ती रत्ती अपनी शक्ति काम में लाने लगे तो राष्ट्रीय सरकारों के पास बहुत ही कम शक्ति वच रहेगी।

किसी राष्ट्रसंघटनात्मक शासनपद्धित में जब मिल्न भिल्न राष्ट्रों थ्रीर केंद्रीय सरकार के बीच शक्तिसंविभाग होता है. तब यह खामाविक ही है कि एक ऐसी संस्था की भी स्थापना की जाय जो इस बात का निर्णय कर सके कि केंद्रीय सरकार थ्रीर राष्ट्रीय सरकार अपनी अपनी हद से बाहर तो नहीं गई। कभी कभी दोनों सरकारों में इस विषय पर भगड़ा भी हो जाता है। इस मगड़े की दूर करने के लिये ध्रमेरिका में ते। चहां कासबसे वडा न्यायालय ही श्रिधकारी है, किंतु जर्मनी में वहाँ के सबसे बड़े न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। वहाँ इस प्रश्न के हल करने के लिये एक विशेष न्याया-लय है। इसमें प्रतिनिधि सभा तथा बड़े न्यायालय के ही सदस्य ग्रीर न्यायाधीश बैठते हैं। इस विशेष न्यायालय का प्रध्यक्त प्रधान द्वारा नियुक्त किया जाता है।

नवीन शासनप्रणाली के अनुसार जर्मनी में एक कार्यकारिणो सभा, एक व्यवस्थापिका सभा और एक सदर न्यायालय (Supeme Court) स्थापित हुआ है। प्रधान राज्य का मुख्य अधिकार प्रधान की मिला है। प्रधान की जुनने के लिये प्रत्येक स्त्रो पुरुष की प्रत्यच मत देने का अधिकार है। प्रधान की अवधि सात वर्ष की होती है, किंतु वह पुनः भी जुना जा सकता है। जर्मन शासनपद्धित को अनुसार यहाँ कोई उपप्रधान नहीं जुना जाता। जब कभी प्रधान की जगह खाली हो जाती है, तब उसका कार्य कानून के मुताबिक चलता रहता है। तुरंत ही नया प्रधान जुना जाता है और वह भी पूरे सात वर्ष के लिये प्रधान होता है।

प्रधान के निर्वाचन की रीति भी ध्यान देने योग्य है।
लेकिन यह भी बता देना धावश्यक है कि शासनप्रधाली
प्रधान चुनने की
गई है। शासनपद्धति ते। सिर्फ यही
निर्देश करती है कि प्रधान सारो जर्मन
जनता द्वारा चुना जायगा। निर्वाचन की सारी गित मुख्य

सरकार के राज्यनियम के अनुसार है। जैसा नियम आज-कल प्रचलित है, प्रधान के निर्वाचन के लिये बहुषा दो बार चुनाव होता है। यदि पहले चुनाव में ही किसी व्यक्ति को बहुत ज्याहा वेट मिल जायँ तो वह उसी निर्वाचन से प्रधान बन जाता है, परंतु जब सम्मेदबारों में किसी एक का विशेष बहुमत नहीं होता, तब १५ दिन बाद दुबारा चुनाव होता है। इसमें जिसे बहुमत प्राप्त हो, वही प्रधान का पद प्रहृशा करता है।

प्रधान अपनी अविध से पहले भी पहत्याग करने के लिये वाध्य किया जा सकता है। इसके दें। वरीके हैं। पहला तें। सहर-न्यायालय में मुकदमा (Impeachment) चलाकर श्रीर दूसरा प्रतिनिधि सभा श्रीर जनता के प्रसाव के द्वारा। प्रधान को पदच्युत करने का जर्मनी का यह दूसरा वरीका विलक्ठल नवीन ही है। अमेरिका में गवर्नर को जनता के प्रसाव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, परंतु प्रधान को नहीं। अर्मनी ही एक देश है जिसका प्रधान जनता के प्रसाव से पदच्युत भी हो सकता है। पहले ते प्रतिनिधि सभा है भत से प्रधान के पदच्युत करने का प्रसाव पास करती है। इसके उपरांत यह प्रसाव जनसम्मित के लिये मेजा जाता है। जनसम्मित यदि पास कर देती है तो प्रधान को अपना पद छोड़ देना पड़ता है। परंतु यहि जनसम्मित ने प्रतिनिधि सभा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो प्रधान को अपना पद नहीं छोड़ना पड़ता,

उत्तटे उसे उस तारीख से सात वर्ष तक की नवीन अविधि मिल जाती है। साथ ही प्रतिनिधि सभा की भी नवीन सभ्य खुनवाने पढ़ते हैं। यह एक विचित्र विधि है और इसमें प्रधान की मामूली सी बात पर पहच्युत होने का डर नहीं है।

कागन पर ता प्रधान के लिये बहुत कुछ शक्तियाँ जिली हुई हैं, परंतु वास्तव में मंत्रियों का उत्तरदायित्व उन शक्तियों का सारा सार निकाल लेता है। प्रधान की प्रधान की शक्ति प्रत्येक आज्ञा पर महामंत्री या धन्य किसी मंत्री का इस्ताचर होना पावश्यक है। इस इस्ताचर से मंत्री ग्रपने सिर पर उस भाज्ञा का उत्तरदायित्व ले लेता है भीर इसके लिये वह प्रधान के प्रति नहीं किंतु प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका फल यह होता है कि प्रधान कोई ऐसी ब्राज्ञा नहीं निकाल सकता जो प्रतिनिधि सभा के अनुकूल न हो; क्योंकि यदि प्रतिनिधि समा के अनुकूल नहीं है, तो इस पर कोई मंत्री इस्ताचर करने की तैयार नहीं होगा-उसके हस्ताचर कर देने पर उसे उत्तरदायी बनना पहेगा धीर प्रतिनिधि सभा के प्रतिकृत होने पर उसे अपना पद त्याग करना पहेगा। अतः यद्यपि प्रधान के। राज्यनियस को कार्य में परिखत कराना, जनता में शांति स्थापित करना, जर्मन राष्ट्रसंघटन के विदेश संबंधी कार्थ करना, संधि करना इत्यादि अधिकार प्राप्त हैं, तथापि इनमे प्रधान मनमानी नहीं कर सकता। लड़ाई छोड़ने श्रीर शांति स्थापित करने में प्रधान का काई अधिकार नहीं है। यह काम प्रतिनिधि सभा के मत से ही हो सकता है।

राज्यनियमें। के बनने में प्रधान के हस्ताचर की आवश्य-कता नहीं होती। किंतु कोई नियम तभी राज्यनियम यनता है जब प्रधान उसको प्रकाशित कर देता है। प्रधान को अधिकार है कि वह स्थयं प्रकाशित न करके किसी नियम को जनसम्मति के लिये मेज दे; और वह नियम तब तक राज्य-नियम नहीं बनता, जब तक जनता उसे पास न कर दे। किंतु यहां भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें भी प्रधान के। पहले किसी उत्तरहायी मंत्रों के हस्ताचर लेना आवश्यक है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रधान के हाथ में वास्तव में बहुत कम शक्ति है। किंतु बहुत कुछ संभावना है कि प्रधान की कुछ शक्ति बढ़ाई जाय।

महामंत्री प्रधान द्वारा नियत किया जाता है। शासन-पद्धति के अनुसार उसे सरकार की नीति का निर्णय करना

पड़ता है और इसके लिये उसे प्रति-महामंत्री Chancellor पड़ता है। वह अपने मातहत मंत्रोगण नियुक्त करता है। ये मंत्री और महामंत्रो मिलकर मंत्रि-

सभा बनाते हैं। इस नंत्रिसभा को एक साथ और प्रत्येक मंत्री को पृथक पृथक प्रतिनिधि सभा के बहुमत का आसरा रखना पहता है।

मत मिलता है। कितु हर एक राष्ट्र को कम से कम एक मत अवश्य मिलता है, चाहे उसकी जनसंख्या दस लाख से कम क्यों न हो; धौर कोई राष्ट्र कुल सम्यों के हैं से ज्यादा एक साथ नहीं भेज सकता, चाहे उसकी संख्या कितनी ज्यादा क्यों न हो। यह केवल प्रशिया की शक्ति परिमित करने के लिये उपाय है। प्रशिया के लिये केवल यही एक क्कावट नहीं है। प्रशिया को जितने मत प्राप्त हैं, उनमे से केवल आधे ही उसकी मंत्रिसमा के मंत्रियों द्वारा गिने जायँगे, वाकी आधे प्रशिया के प्रति में बट जायँगे।

नवीन राष्ट्र सभा मे प्राचीन राष्ट्र सभा के सारे देख निकाल दिए गए हैं। इसकी वैठके बहुधा जनता के लिये खुली हुई होती हैं। मत भी प्रत्येक सभ्य के ही इच्छानुसार लिया जाता है। किसी राष्ट्र को कमेटिया बनाने का विशेष प्रिकार प्राप्त नहीं है।

बहुषा धन्य देशों में राष्ट्र समा का कार्य प्रतिनिधि सभा के बिलों को दोइराने, सुधारने धीर रोकने का हुधा करता है। परंतु जर्मन राष्ट्र समा का मुख्य कार्य ते। प्रथम ही बिला पेश करना है। मंत्रिसमा पहले अपने प्रस्ताव राष्ट्र सभा के पास मेजती है। फिर उसकी राय के साथ वह प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में जाता है। राष्ट्र सभा स्वय कोई प्रस्ताव मंत्रिसमा को दे सकती है कि वह उसे प्रतिनिधि समा के समच रख है। मंत्रिसभा धपनी राय के साथ उसे प्रतिनिधि सभा के सामने 8

रख देती है। किंतु राष्ट्र सभा को राज्यनियम बनाने का प्रिध-कार नहीं है। यह तो प्रतिनिधि समा के ही अधिकार में है। राज्यनियम के खिये दोनी सभाष्मीं की सम्मति श्रावश्यक नहीं है। प्रतिनिधि सभा द्वारा पास हा जाने पर उसे राष्ट्र सभा की सम्मति के लिये मेजे जाने की जरूरत नहीं है। बहुधा वह प्रधान के पास भेज दिया जाता है थीर उसके प्रकाशित करने पर १४ दिन बाद वह कार्य में लाया जाता है। किंतु, इसी बीच, राष्ट्र सभा को यह अधिकार है कि वह मंत्रिसमा के पास अपनी असम्मति भेज दे। ऐसा करने पर वह राज्य-नियम पुनः प्रतिनिधि सभा के पास भेज दिया जाता है। यदि दोनों सभाओं की सम्मति एक नहीं हुई ते। प्रधान उसे जनसम्मित के लिये मेज सकता है। यदि नहीं भेजे ता वह नियम राज्यनियम नहीं बनता, बरातें कि प्रतिनिधि सभा है बहुमत से राष्ट्र सभा के विरोध की मानने के लिये तैयार

पड़ता है या जनसम्मित के लिये भेजना ही पड़ता है। सन् १६१८ के पहले यह समा पार्लिमेट की श्रधिक शक्तिशाली सभा नहीं थी; परंतु नवीन शासनप्रवाली का

न हो। उस अवस्था मे या ता प्रवान को उसे प्रकाशित करना

प्रतिनिधि समा (Reichstag) की होती है। इसकी ध्रवधि चार स्राल की होती है। इसके सभ्य चुनने का

प्रत्येक वालिग छी-पुरुष को अधिकार है। निर्वाचन विलक्कल

सीघा तथा गुप्त रीति से होता है और जनसंकृया के घाधार पर होता है। यदि चुनाव की विधि पर कुछ लिख दिया जाय ते। धनुचित न होगा।

संपूर्ण जर्मनी ३५ जिलों मे विभक्त है। प्रत्येक जिला प्रति ६०,००० बोट देनेवालों के पीछे एक सभ्य चुनता है। इसलिये प्रतिनिधि सभा के सभ्यों की कोई लास संख्या निर्दिष्ट नहीं है और न यही निर्दिष्ट है कि प्रत्येक जिले से कितने प्रतिनिधि आवेगे। यह ता वाट देने के समय आने-बाले वाटरें की संख्या पर निर्भर है। प्रत्येक राजनीतिक दक्ष अपने दल के कुछ उम्मेदवारों की एक सूची बनाता है। यह सूची जिलों के उम्मेदवारों की होती है। इस प्रकार की सब दलों की सूचियां मत देने के कार्डों पर छप जाती हैं और प्रत्येक मतदाता किसी खास पार्टी की पूरी सूची के लिये प्रपना सत देता है। अलग अलग उम्मेदवार पर सत नहीं दिया जाता। जब सब मत दे चुकते हैं, तब यह देखा जाता है कि कितने कितने आदिमियों ने किस किस सूची पर मत दिए हैं। फिर उनमे से ६०,००० मतदाताओं के पीछे एक प्रतिनिधि चस सूची में से निकाल लेते हैं। जैसे समष्टि-वादियों की स्ची के लिये यदि १,८२,००० मतदाताओं ने मत दिए हैं, ते। इस सूची में से पहले के ३ नाम प्रतिनिधि हो जायँगे।

कितु जो वोट इसमे बचते हैं, उनका क्या होता है ? ये ३५ जिले मिलाकर सात बड़े बड़े भागों मे विमक्त हैं। प्रत्येक

भाग के बचे हुए बोट जीड़े जाते हैं। यदि जोड़ ६०,००० से ऊपर ध्राता है, तो उनमें से प्रति ६०,००० पीछं एक प्रतिनिधि चुन खिया जाता है। जिस जिस दल की सूचियों पर ६०,००० सं उत्पर मत श्रावेंगं, उस उस दल के ही श्रनुपात से प्रतिनिधि लिए जायँगे। इन विभागों सं वचनेवाले वोटों को एक में जोड़ते हैं और उसी तरह फिर ६०,००० पीछे एक प्रतिनिधि चुन लेते हैं। फिर भी यदि कुछ शेप वचता ई ती ३०,००० से प्रधिक हाने पर उस दल का एक बीट धीर मिलता है। किंतु साथ ही यह ध्यान में रहे कि इस प्रकार जोड़ने पर किसी दल को उस संख्या से ज्यादा प्रतिनिधित नहीं दिया जायगा जितनी संख्या उसके ३५ जिलों से चुने हुए प्रतिनिधियों की हागी। इससे यह स्पष्ट होगा कि प्रत्येक दल को अपनी अपनी ताकत के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। इस विधि का एक गुण यह भी है कि कोग व्यक्तियों के लिये मत न ऐकर सिद्धांतों पर मत देते हैं।

प्रतिनिधि सभा भपने नियम आप बनाती है और अपना अध्यक्त भी खर्य ही जुनती है। इस सभा के सभ्यों का चेतन राज्यनियम द्वारा निश्चित होता है। प्रतिनिधि सभा की कई छोटी छोटी कमेटियाँ होती हैं जिनमें प्रतिनिधि सभा के प्राय: सब इत अपनी अपनी प्रधानता से जगह पाते हैं। सब मुख्य मुख्य प्रसाब और बिल पहले इन कमेटियों में विचार जाते हैं और इसके उपरांत रीशटैंग तथा प्रतिनिधि सभा में इन

पर विचार होता है। बहुधा प्रतिनिधि समा का मुख्य दल अलग से भी मुख्य मुख्य प्रस्तावों पर विचार कर लेता है थ्रीर इनका निर्णय कमेटी थ्रीर प्रतिनिधि समा मे भी पास हो जाता है।

जर्मनी मे दे। प्रकार के न्यायालय हैं। एक ता ने जो साधारणतः न्याय करते हैं श्रीर दूसरे ने जो शासन संबंधो मामलों की देखभाल करते हैं। साधा-

त्यायालय रहा ना रखना कारत है। सदर न्यायालय (Supreme Court) है। उसी के नीचे मिन्न मिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रोय न्यायालय हैं। सदर न्यायालय के स्वतिरक्त दूसरा केंद्रीय न्यायालय नहीं है।

जर्मन शासन-प्रणाली की सबसे विचित्र बात यह है कि
यहाँ राज्य के हाथ में राजनीतिक शासन के साथ साथ आर्थिक
शासन भी है। जिस प्रकार राजनीतिक
कार्थ के लिये ज्यवस्थापिका सभा है, इसी
प्रकार आर्थिक शासन के लिये भी राष्ट्रसंघटन की एक
आर्थिक समिति है। यह सत्य है कि इस समिति की उतनी
शासि नहीं है जितनी राजनीतिक पालिंमेट की है; परंतु
फिर भी अर्थ संबंधो राज्यनियमों के बनाने में और उनके शासन
में इस समिति का वहुत हाथ है। इस समिति को अधिकार
है कि वह मंत्रिसमा के पास किसी अर्थ संबंधो प्रसाव पर
अपनी राय भेजे या खयं अर्थ संबंधो कोई प्रसाव ही भेजे।
इसकी राय और प्रस्ताव मंत्रिसमा प्रतिनिधि सभा के समन्न

पेश कर देती है। किसी निर्धिय पर आने के पहले प्रतिनिधि सभा को इस राय पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा को भी यदि कोई आर्थिक राज्यनियम बनाना होता है, तो वह पहले उसे आर्थिक समिति के ही पास उसकी राय के लिये भेजती है।

प्राजकल प्रार्थिक समिति में कुल ३२६ सदस्य हैं। इनका निर्वाचन भी ध्यान देने योग्य है। प्रत्येक जिले में कई श्यानीय मजदूर समितियाँ और मालिक समितियाँ हैं। शासन-पद्धति को प्रमुसार प्रत्येक जिले की स्थानीय मजदूर तथा सालिक समितियाँ अपने अपने प्रतिनिधि भेजकर एक एक जिला-मजदूर समिति धौर जिला-मालिक समिति बनावेंगी। ये जिल्ला समितियाँ संपूर्ण जर्मन राष्ट्र-संघटन की भार्थिक समिति के लिये ग्रपने श्रपने प्रतिनिधि भेजेंगी। तात्पर्य ' यह कि राष्ट्र-संघटन की भ्रार्थिक समिति में मजदूर जिला समिति तथा मालिक जिला समिति होनों के प्रतिनिधि होंगे। यद्यपि सन् १-६१-६ की शासन-प्रवाली ने इन समितियों की स्थापना की आज्ञा दी है, तथापि अभी जिला समितियाँ स्थापित नहीं हो पाई हैं। अतः आर्थिक समिति मे आजकल स्थानीय मजदूर तथा मालिक समितियों के ही प्रतिनिधि हैं। इन समितियों की रखने मे राज्य की नीति यह है कि घीरे घीरे जर्मनी मे साम्यवाह स्थापित हो जाय।

ड्रिश्स भी लिखना आवश्यक प्रवीत होता है। सम्राट् के कमाने वलवंदी ये दिख्यीय (Right) ≈ और वामीय (Left) † के वीच में नरम गरम थे। विलक्कल दिख्य में अत्यंत संक्रिवत (Agrarians and Conservatives) दल था। इनकी शक्ति देहाती जिलों के प्रतिनिधियों में थी। यद्यपि इनकी संख्या अधिक नहीं होती थी, तथापि इनमे एकता होने के कारण ये काफी शक्ति रखते थे। ये प्राचीन एकसत्तात्मक राज्य के कहर हामी थे। इनके वाद कुछ कम संक्रुचित विचारवालों का दल था। ये Free Gonservatives कहलाते थे।

इनके बाद एक तीसरा दल था जो मध्य ( Center ) श्रीर धार्मिक दल कहलाता था। ये रोमन केशोलिक मत के ये श्रीर इस दल की उत्पत्ति निस्मार्क के समय मे हुई थी, जब निस्मार्क ने रोमन केथोलिक मतवालों का निरोध किया था। इनकी सुख्य शक्ति रुहर, बनेरिया तथा श्रन्य दिचाणी राष्ट्रों में थी।

वाम माग की श्रीर बढ़ते हुए मध्यम श्रेणी की जनता से शक्ति पानेवाले उन्नत तथा उदार दलवाले ( Progressives

<sup>\*</sup> संकुचित विचारवाने।

<sup>ां</sup> बदार विचारवाले।

and National Liberals) थे। 'अंत में समष्टिवादियों
(Social Democrats) का दल था जो लडाई के पहले
सबसे ज्यादा वामीय श्रीर गरम था। प्राचीन प्रतिनिधि सभा
में उपर्युक्त छ: दल ही थे। किंतु सन् १-६१२ के निर्वाचन
मे धार्मिक दलवाले प्रतिनिधियों की प्रतिनिधि सभा में श्रधिकता
थी। संपूर्ण प्रतिनिधि सभा के सभ्यों में इस दल की
संख्या है थी। राज्यकार्य वीच के दलवालों के ही हाथ में
था। शासन कार्य में संन् १-६१४ के पहले किसी कट्टर
समष्टिवादी की माग नहीं मिलता था।

महासमर के समय जर्मनी में नया निर्वाचन नहीं हुआ। सन् १-६१२ का ही निर्वाचन अंत तक चलता रहा। फिर सन् १-६१२ में शासन-प्रणाली निर्माण करने के लिये प्रतिनिधि महासभा के लिये नया निर्वाचन हुआ। पुराने दल नए नए नाम रखकर पुनः सामने आए। कितु इनके अतिरिक्त एक दल और उत्पन्न हुआ जो समब्दिवादियों से भी ज्याहा गरम था। यह स्वतंत्र साम्यवादियों (Independent Socialists) का दल था। जो दल अधिक संकुचित विचार का नहीं था, वह उदार दलवालों से मिल गया। अतः वीमर महासभा में भी छः दल उपस्थित थे। शासन-पद्धति के निर्माण में बीच के दल आपस में मिल गए और अत्यंत दिखायि तथा अत्यंत वामीय (Nationalists and Independent Socialists) इस संघटन से दूर रहे। प्राचीन जर्मन महामंत्री ने, कैसर के

सम्राट् पद स्रोड़ने पर, राज्य की बागडोर समष्टिवादियों के नेता एवर्ट के हाथ मे दो थी।

सन् १-६२० में नवीन प्रतिनिधि समा का निर्वाचन हुआ। इसमे भी समष्टिवादियों (Social Democrats) की बहु-संख्या थी। कुल सभ्यों में इनकी संख्या ११२ थी, ग्रर्धात् है हिस्सा। सन् १-६२४ तक कई मंत्रिसमाएँ बनों श्रीर दूटीं, परंतु इन पर इन मध्य दहीं ही का कब्जा था,।

मई सन् १-२४ में फिर नया निर्वाचन हथा। समष्टि-वादियों की शक्ति वट चली थी थीर दोनें। ध्रोर के गरम दल-वालों की शक्ति वढ़ रही थी। किंतु निर्वाचन में फिर भी मध्य दलों की ही संख्या अधिक रही। यद्यपि मध्य दलों के लोगों की संख्या अधिक थी, तथापि इतनी अधिक न शी कि अन्य सब दलों को दबा रखती। इससे न तो गरम दल-वालों का ही कब्जा रह सकता था और न नरम दलवाली का ही। फल यह हुआ कि दिसंबर सन् १८२४ मे पुनः नया निर्वाचन करना पड़ा। किंतु ते। मो दोनी तरफ के गरम दलवालों की कुछ हार रही। फिर भी मध्य और नरम दल-वालों का श्रधिकार उचित रीति से नहीं जमने पाया था। इचिय भीर के दखवाले मध्य दखवालीं के मौके पर काम नहीं देते थे। नतीजा यह हुआ। कि कुछ काल तक तो मंत्रिसमा ही नहीं रही; परंतु अंत में अत्यंत संक्रुचित दल की ही मंत्रि-सभा मे प्रधानता प्राप्त हुई।

इससे स्पष्ट है कि जर्मनी में संक्रुचित दलवाली का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता था रहा है। राष्ट्र-संघटन का प्रधान भी इसी दल का है। इनकी नीति वही है जो प्राचीन जर्मन साम्राज्य की थी। इनको पुरानी बातें मूली नहीं हैं थीर ये पुन: जर्मनी की सेनाशकि बढ़ाना चाहते हैं थीर महासमर में की। जर्मनी की हार का बदला लेना चाहते हैं। जर्मनी की प्रगति से ते। ऐसा ही मालूम होता है कि शायद इस दल का जार थीर बढ़े। अब ते। कुछ ऐसी भी राय सामने थाने लगी है कि वीमर शासन-प्रयाली में कुछ हेर फेर करना चाहिए। ऐसी दशा में जर्मनी का भविष्य क्या होता है, से। देखना चाहिए।

जर्मन राष्ट्र-संघटन की नवीन शासन-प्रणाली देखने के बाद भिन्न भिन्न राष्ट्रों की शासन-प्रणाली पर भी कुछ कहना आवश्यक प्रतीत होता है। इस ऊपर राष्ट्रीय शासन-प्रणाली बता ही जुके हैं कि वीमर शासन-पद्धित के अनुसार भिन्न भिन्न राष्ट्रों को अपनी अपनी शासन-प्रणाली निर्माण करने का अधिकार दिया गया था थार यह भी आदेश किया गया था कि सब राष्ट्रों को प्रजा की प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन-प्रणाली ही बनानी होगी। इस मूल सिद्धांत को लेकर भिन्न राष्ट्रों ने अपनी अपनी शासन-प्रणाली निर्मित की। यद्यपि इनमें मूल बातों में एकता है, तथापि कई राष्ट्र एक दूसरे से बहुत भिन्न शासन-प्रणाली रखते हैं।

श्राजकल जर्मनी मे स्वतंत्र नगरें को मिलाकर कुल १८ राष्ट्र हैं। इस यहाँ इन सबसे बड़े श्रीर महत्त्वपूर्ण प्रशिया का ही वर्णन करेंगे। प्रशिया की व्यवस्थापिका समा दें। समाश्रों की बनी हुई है—श्रंतरंग समा (Stanizat) श्रीर प्रतिनिधि सभा (Lantag)। प्रतिनिधि सभा की अविध चार वर्ष की होती है श्रीर इसके सभ्य प्रत्येक वालिंग श्री पुरुष द्वारा, जनता के अनुपात से श्रीर सीधे तीर पर चुने जाते हैं। श्रंतरंग सभा में प्रशिया के भिन्न प्रतिनं के प्रतिनिधि आते हैं श्रीर ये भी जनसंख्या के अनुपात से ही होते हैं। श्रंतरंग सभा की अविध निश्चित नहीं है; इसके सभ्य प्रांतीय निर्धान्त के साथ ही बदलते हैं।

राज्यनियम दनाने मे प्रायः दोनों समाधों की सम्मित होनी चाहिए; किंतु प्रतिनिधि समाकों फिर भी अंतरंग सभा की धयेचा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। यदि अंतरंग सभा द्वारा रह किया हुआ कोई प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा दें बहुमत से पास कर दे तो वह राज्यनियम हो जाता है। किंतु धन संबंधी विषयों मे प्रतिनिधि सभा अंतरंग सभा के विरुद्ध इस्त तरह नहीं जा सकती, यदि अंतरंग सभा को मंत्रिसमा की सम्मित प्राप्त हो। इसके धितिरिक्त जनता को भी राज्यनियम के जिये प्रस्ताव करने का और जनसम्मित देने का अधिकार है; परंतु आय-व्यय संबंधी, कर संबंधी और राज्यसेवकों के वेतन से संबंध रखने-चाले विषयों में जनता को जनसम्मित का अधिकार नहीं है। प्रशिया का राजकीय अध्यक्त कोई प्रधान नहीं है। राज्य का सारा मार मंत्रिसमा ही पर है। इस समा के सिर पर प्राइमिनिस्टर या प्रधान मंत्री है। प्रधान मंत्री प्रतिनिधि समा द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह फिर अपनी मंत्रिसमा तैयार करता है। मंत्रिसमा को प्रतिनिधि समा के प्रति उत्तर-दायी रहना पड़ता है। किंतु मंत्रिसमा का कोई मंत्री प्रतिनिधि समा के कुल सभ्यों के आधे से ज्यादा मत के बिना निकाला नहीं जा सकता। अंतरंग समा और प्रतिनिधि समा के समापतियों की सम्मति पाकर प्रधान मंत्री प्रतिनिधि समा को समापतियों की सम्मति पाकर प्रधान मंत्री प्रतिनिधि समा को बरखास्त भी कर सकता है।

प्रशियन लार्ड सभा के सभ्य प्रायः बहे बड़े राज्याधिकारी, ताल्लुकेहार, राजवंशीय लोग तथा भ्रम्य इसी प्रकार के राज्य द्वारा सम्भानित व्यक्ति हुम्रा करते थे। हार्ड सभा तीस वर्ष की अवस्था से प्रधिक भ्रवस्था- वाले ही लार्ड सभा के सभ्य बन सकते थे। १८६७ मे इस सभा के सभ्यों की संख्या लगभग २०० थी। इनमें से १०० के लगभग ताल्लुकेदार थे धौर १०० ही ताल्लुकेदारों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भी थे। सारांश यह कि लार्ड सभा के अधिक सभ्य प्रायः ताल्लुकेदारों में से ही ध्राते थे। ये लोग राज्य के भ्रतिशय भक्त होते थे धौर उन्हें देश मे बहुत सुधार भी पसंद नहीं था। आय-व्यय संबंधी बजट तथा इससे संबंध रखनेवाले भ्रम्य सब प्रस्ताव पहले पहल प्रतिनिधि सभा में

ही पास होते थे तथा वहाँ से पास होकर लार्ड सभा में भेजे जाते थे। लार्ड सभा को उन प्रस्तावों मे सुधार का अधि-कार प्राप्त नहीं था। लार्ड सभा जो कुछ नियमानुसार कर सकती थी, वह यही कि उन्हें चाहे पास करे, चाहे न पास करे। परंतु वास्तव में लार्ड सभा के सभ्य उन प्रस्तावों मे बड़ी स्त्रतंत्रता से काट-छाँट करते थे।

## पाँचवाँ परिच्छेद

## प्रमेरिका के संयुक्त-गज्य

अमेरिका के संयुक्त-राज्य राष्ट्र-संग्रहनात्मक राज्य का एक उत्तम नमूना प्रदर्शित करते हैं। इस राष्ट्र-संग्रहन मे अनेक स्वतंत्र राष्ट्र हैं जिन्हे अपने अपने राष्ट्रों के शासन मे पूर्ण अधिकार है। परंतु इन सब राष्ट्रों ने स्वेच्छा से मिलकर एक बृहत् राष्ट्र-संग्रहन कर लिया है और सब राष्ट्रों के बाह्य शासन के लिये एक शासन-पद्धति निर्मित कर ली है। इस शासन-पद्धति का आरम्भ सन् १७८७ ईस्त्री में हुआ शा।

इस शासन-पद्धति का मुख्य ग्रंग इसकी जातीय सभा ( Congress ) है। इस जातीय सभा द्वारा ही संयुक्त राज्य के नियम बनाए जाते हैं। इस सभा के दे। साग हैं—(१) राष्ट्र सभा और (२) प्रतिनिधि सभा।

अमेरिका की राष्ट्र सभा संसार के अन्य सब सभ्य देशों की राष्ट्र सभाओं की अपेका अधिक ध्यान देने योग्य है।

अमेरिकन राष्ट्र समा
Senate.

पहाशय बाइस की सम्मित मे ते अमेरिकन शासन-पद्धित के निर्माताओं की बुढ़ि
की यह अनुपम तथा अद्भुत छित है।
अछ भी हो, इसमे संदेह नहीं कि अमेरिका की राष्ट्र सभा
ने अपना कार्य बहुत कुछ सफलता से किया है। अमेरिकन

शासन-पद्धित की तृतीय धारा में लिखा हुआ है—'अमेरिका की राष्ट्र सभा में प्रत्येक अमेरिकन राष्ट्र की श्रोर से दें।
सभ्यों का आना आवश्यक है। इन सभ्यों को उस राष्ट्र के
नियम-निर्माताओं तथा शासकों ने चुना हो, न कि प्रजा ने।
राष्ट्र सभा के प्रत्येक सभ्य को एक से अधिक सम्मित देने का
अधिकार नहीं होगा।' आगे चलकर उसी शासन-पद्धित
में यह भी लिखा हुआ है—'राष्ट्र सभा के सभ्यों का
एक तिहाई भाग प्रति दूसरे वर्ष बदलता रहेगा। ३० वर्ष
से न्यून अवस्थावाले, अमेरिका में न रहनेवाले तथा भिन्न
राष्ट्र के निवासी व्यक्ति को राष्ट्र सभा का सभ्य चुनकर
नहीं भेजा जा सकता।'

यहाँ पर यह एक बात लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है कि अमेरिकन शासन-पद्धित के निर्माताओं का राष्ट्र समा के निर्माण में उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों को मेजना न था। उनका जो कुछ विचार था, वह यह था कि इसमें मिन्न मिन्न राष्ट्रों के नियम-निर्माताओं तथा शासकों के ही प्रतिनिधि आवे। अमेरिका के राजनीतिक प्रवंध तथा शासन में वहाँ की राष्ट्र समा ही मुख्य है। मिन्न मिन्न राष्ट्रों की जनता ने चिरकाल से अपने अपने शासकों का चुनाव ही इस हिए से करना प्रारंभ कर दिया है कि वह उनके अभीष्ट व्यक्ति की ही राष्ट्र समा में सभ्य के तौर पर चुनकर मेजा करे। इस प्रकार शासन-पद्धित के निर्माताओं का उद्देश्य सर्वशा भंग किया गया है -धीर अव उसका कुछ भी ध्यान रसकर कार्य महीं किया जाता।

श्रमेरिकन राष्ट्र समा का एक वड़ा मारी गुण यह है कि वह सर्वदा स्थिर रहती है। यद्यपि उसके कुछ सभ्य प्रति दूसरे वर्ष वदलते रहते हैं, तथापि सभ्यों से वह कभी रिक्त नहीं होती; दो तिहाई सभ्य सदा उसमें विद्यमान रहतं हैं। इस प्रकार यद्यपि श्रमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्य वदलते रहते हैं, परंतु वह स्वयं स्थिर रहती है।

धमेरिकन राष्ट्र समा में राष्ट्र-संघटन के संपूर्ण राष्ट्रों की मभ्य भेजने का समान धिकार प्राप्त है। इस एक समानता के कारण ही छोटे छोटे धमेरिकन राष्ट्रों ने प्रतिनिधि सभा में जनसंख्या के धनुसार सभ्य भेजने के नियम को स्वीकृत किया है; क्योंकि राष्ट्र सभा में संपूर्ण राष्ट्रों के समान अधि-कार होने मं बढ़े राष्ट्र प्रतिनिधि सभा में धिक मभ्यों को भेजते हुए भी छोटे राष्ट्रों पर अत्याचार करने में धसमर्थ हैं।

आरंभ में अमेरिकन राष्ट्र सभा में केवल २६ ही सभ्य थे, परंतु आनकल ६० हैं। संसार के अन्य सभ्य देशों की अपेचा अमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्यों की संख्या बहुत ही कम प्रतीत होती हैं। यह नीचे लिखे ज्योरे से विलक्कल स्पष्ट हो जायगा।

> देश सभ्य भ्रमेरिकन राष्ट्र सभा ६० भ्रॅगरेजी खार्ड सभा ७४०

देश सभ्य फरांसीसी लार्ड समा ३१४ कनाडा की ,, ,, स्द ष्रास्ट्रेलिया की ,, ,, ३६

अमेरिकन राष्ट्र समा के सम्यों की संख्या का न्यून होना उसके लिये अच्छा ही है। इससे संघटन का कार्य बहुत ही अच्छो तरह से किया जा सकता है। अमेरिकन राष्ट्र समा के तीन प्रकार के कार्य कहे जा सकते हैं—(१) नियम संवंधी, (२) न्याय संवंधी और (३) शासन संवंधी।

राष्ट्र सभा की नियामक शक्ति आय-ज्यय के प्रस्तावों की छोड़कर प्रतिनिधि सभा के साथ मिली हुई है। कर संबंधी प्रस्तावों को छोड़कर कोई प्रस्ताव जाति की दोनों सभाओं में से कोई सभा पेश कर सकती है। राष्ट्र सभा का प्रस्तावों के पेश करने में बड़ा मारी हाथ है। आयज्यय संबंधी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में ही पहले पेश हो सकते हैं तथा फिर राष्ट्र सभा मे जाते हैं। इन प्रस्तावों में भी राष्ट्र सभा के सभ्य पर्व्याप्त काट छाँट करने में स्वतंत्र हैं। यदि देनों ही सभाओं का किसी प्रस्ताव पर विवाद हो तथा वे देनों ही उसे पास करने में सन्नद्ध न हों, तो उस दशा में राष्ट्र सभा तथा प्रतिनिधि सभा परस्पर मिलकर एक नवीन उपसमिति बनाती हैं। उपसमिति जो निर्णय दे, वही निर्णय देनों सभाएँ उस विवाद स्पद प्रस्ताव के विषय मे मान लेती

हैं। प्रस्ताव जब तक दोनों समाधों में पास न हो हो, तब तक प्रधान के पास नहीं भेजा जाता। प्रस्ताव खोछत करना या न करना प्रधान के हाथ में है। परंतु यदि है सम्मति से जातीय सभा की दोनों सभाएँ उस प्रस्ताव की पुनः पास कर दें, ते। वह प्रस्ताव बिना प्रधान की खीछित के ही राज्यनियम हो जाता है। यदि समाधों के एक अधिवेशन में कोई प्रस्ताव पास न हो सके ते। वह छोड़ा नहीं जाता। अगले अधिवेशन में उस पर पुनः विचार होता है तथा यदि उसे पास करना होता है तो पास कर दिया जाता है।

अमेरिकन राष्ट्र सभा अँगरेजी लार्ड सभा के सहश न्याय का कार्य भी करती है। शासन-पद्धित की पहली और दूसरी नियमघारा के अनुसार जहाँ प्रतिनिधि सभा में 'किसी को अपराधी' ठहराने की शक्ति है, वहाँ अपराधी के अपराध का न्याय करना राष्ट्र सभा के हाथ में है। जब अमेरिका के प्रधान पर मुकदमा खड़ा हो, तब राष्ट्र का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्र सभा में प्रधान का पद बहुबा करता है, जो प्राय: अमे-रिका का उपप्रधान भी होता है। राष्ट्र सभा ने न्याय सभा के रूप में अभी तक कार्य बहुत ही अच्छी तरह से किया है। यह भी इसी लिये कि प्राय: राष्ट्र सभा के बहुत से सभ्य देश के बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राड्विवाक ही हुआं करते हैं। यह ते। हुआ राष्ट्र सभा का न्याय संबंधी कार्य; अब हम उसके शासन संबंधी कार्य पर कुछ लिखेंगे।

राजदृत, सुख्य न्यायाघीश, मंत्रो तथा राष्ट्र-संघटन के झन्य अधिकारियों को नियत करने मे राष्ट्र सभा प्रवान का हाध वॅटाती है। प्रायः प्रवान द्वारा निर्दिष्ट मंत्रिसमा के सभ्यों की राष्ट्र सभा विना किसी प्रकार के बेालने चालने के ही स्रोकृत कर लेती है। यह एक रीति सी वन गई है स्रीर राष्ट्र समा के सभ्यों का कथन है कि ऐसा करना ही उचित भी है; क्योंकि, मंत्रिसमा के सम्यों का उत्तरदायित्व जहाँ प्रधान पर है, वहाँ उसी के द्वारा उनका चुनाव मी आवश्यक है। यद्यपि निम्निलिखित अधिकारियों के नियत करने में राष्ट्र स्रभा की खोकृति बावश्यक है, परंतु वहाँ पर भी राष्ट्र सभा ने प्रधान की ही बहुत कुछ सतंत्रता दी है। वे अधिकारी ये हैं—(१) राजदूत, (२) राष्ट्रोय न्यायाधीश, (३) भिन्न भिन्न विभागी के मुख्य प्रधिकारी, (४) नैसिनाधिपति, (५) खलसेना-विपति इत्यादि । राष्ट्र सभा प्राय: मित्र मित्र राष्ट्रो के द्राध-कारियों को नियत किया करती है। कई एक शक्तिशाली प्रधानों ने राष्ट्र सभा के इस अधिकार पर बहुत ही दाँत पीसे: परंतु यह अधिकार अभी तक उसी के हाथ मे हैं, प्रधान उसे मपने हाथ में न से सका। अन्य छोटे छोटे अधिकारियों का भी या ता प्रधान ही नियत करता है या 'राज्यतियस समिति' (Courts of Law) नियत करती है !

राष्ट्र सभा तथा प्रधान का उपरित्तिसित कार्यों में सम्मि-तित अधिकार शासन कार्य में तथा राजकीय प्रवेध में विलंब भ्रवस्य करवाता है। भ्रारम्भ मे प्रधान पर राष्ट्र सभा का वंधन इसी लिये रखा गया था कि वह स्वेच्छाचारी न हो सके। कुछ भी हो, अधिकारियों के नियत करने मे राष्ट्र सभा तथा प्रधान के सम्मिलित अधिकार से जो हानियाँ हैं, वे स्पष्ट हो हैं, उनको छिपाया नहीं जा सकता।

विदेशों के साथ संघि छादि करने में भी प्रधान राष्ट्र सभा के पंजे में जकड़ा हुआ है। शासन-पद्धित के निर्माताओं के काल में राष्ट्र सभा के सभ्य केवल २६ ही थे। उस समय वह एक छोटी सी गुप्त सभा का कार्य भले प्रकार से कर सकती थी; परंतु इस समय उसके सभ्यों की संख्या पर्याप्त है, छतः विदेशी संधि का विषय भी प्रधान तथा राष्ट्र सभा में दोनें के हाथ में सम्मिलित तैर पर होना छत्यंत हानिकारक है। यदि अमेरिका की स्थिति भी युरोपीय देशों के सहश होती तो इसका सुधार शीध ही करना पड़ता। दैवी घटना से धमेरिका युद्ध छादि के कगड़ों से सभी वहुत दूर है; छतः उसको सभी तक इसमें परिवर्तन करने की झावश्यकता का धनुमव नहीं हुआ है।

धमेरिका की प्रतिनिधि सभा में धमेरिकन राष्ट्रों के प्रति-निधि नहीं होते, ध्रपितु धमेरिकन जनता की ध्रोर से वे श्लोग चुने जाते हैं। भिन्न भिन्न राष्ट्रों को उनकी जनसंख्या के धनुसार सभ्य भेजने का ध्रिकार मिला हुआ है। आरंभ में जातीय सभा ने जनसंख्या के अनुसार जितने सम्य नियत किए थे, उनकी संख्या ६५ थी। उस समय प्रतिनिधि तथा जनसंख्या का अनुपात १:३०००० था। परंतु अब यह अनुपात बदल गया है और प्रतिनिधियों की संख्या भी बदल गई है। आजकल प्रतिनिधि सभा के सम्य ४३५ हैं और प्रतिनिधि तथा जनसंख्या का अनुपात भी १:२३०००० है। कई लोगों की तो यह राय है कि प्रतिनिधि सभा की संख्या अब अपनी हद तक पहुंच गई है और अब इससे अधिक नहीं होनो चाहिए। अमेरिका में दसवे वर्ष गणना की जाती है और उसी गणना के अनुसार दस वर्षों के लिये प्रत्येक राष्ट्र की प्रतिनिधि सभा का संख्या निश्चित कर दी जाती है। प्रतिनिधि सभा का प्रति युग्म वर्षों (जैसे १८-६२, ६४, ६६) में ही चुनाव हुआ करता है।

प्रतिनिधि सभा के सभ्य के तैर पर चुने जाने के लिये निम्नलिखित वाती का किसी व्यक्ति मे होना आवश्यक है।

- (१) प्रवस्था पचीस वर्ष से कम न हो।
- (२) सात वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो।
- (३) चुनाव के समय उसी राष्ट्र में रहता है। जिसकी जीर से वह चुना गया हो।

प्रतिनिधि सभा के सभ्य प्राय: दे। वर्ष के लियं ही चुने जाते हैं। राष्ट्र सभा के सभ्यों के सदश इनका चुनाव नहीं है। ता इसका परिणाम यह होता है कि प्रति द्वितीय वर्ष संपूर्ण प्रतिनिधि सभा नवीन रूप से चुनी जाती है। राष्ट्रसभा के शीर्षक मे यह लिखा जा जुका है कि वह एक प्रकार से स्थिर कही जाती है, क्योंकि उसके हैं सभ्य सदा ही विद्यमान रहते हैं। परंतु अमेरिकन शासन-पद्धित में प्रतिनिधि सभा के अनुसार ही राष्ट्र सभा भी बदलती हुई ही गिनी जाती है। हष्टांत के तौर पर १८-६५—६७ की जातीय सभा के अधिवेशन को ५४ वॉ अधिवेशन कहा जाता है, यह इसलिये कि उस समय प्रतिनिधि सभा का ५४ वॉ अधिवेशन था।

प्रमेरिकन शासन-पद्धित ने चुनाव के लिये कोई विशेष गुण नियत नहीं किया है। जातीय सभा का यह निर्णय है कि भिन्न भिन्न राष्ट्रों के स्वराष्ट्रोय शासन के लिये जो जो व्यक्ति राष्ट्रोय शासकी को चुननेवाले हों, वे ही राष्ट्र सभा तथा प्रतिनिधिसभा के सभ्यो के चुनने के स्थिकारी हो सकते हैं।

स्रारांश यह कि अमेरिका में प्रतिनिधियों के चुनाव में मिस्र मिस्र राष्ट्रों के अपने अपने नियम ही जगते हैं, न कि राष्ट्र-संघटन के।

प्रतिनिधि समा के सम्यों के चुनाव मे प्राय: ४० से ६० वर्ष की अवस्था के बीच के ही व्यक्ति आते हैं। जब ५० वीं जातीय सभा का निरीच्या किया गया था, तब मालूम हुआ था कि उसमे लगभग है सम्य वकील तथा बैरिस्टर थे। इसी प्रकार ५२ वीं जातीय समा के समय भी इनकी संख्या कुल सम्यों की है ही थी। वकीलों तथा बैरिस्टरों से उतरकर अमेरिकन जातीय समाओं मे व्यापारियों तथा व्यवसायियों

की संख्या हुन्ना करती है। परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि श्रमेरिका के राज्याधिकारी इसके सभ्य नहीं होते श्रीर श्रमेरिका के प्रसिद्ध प्रसिद्ध घनाट्य व्यक्ति भी इसके सभ्य नहीं वनते, क्योंकि उनको इतना समय नहीं होता कि वे स्थपना काम छोड़कर देश की राजनीति में माग ले सकें।

प्रतिनिधि सभा में भी राष्ट्र सभा के सहश अपने ही नियम हैं। प्राय: प्रतिनिधि सभा की अपनी उपसमितियो के लिये भी नियम बनाने पड़ते हैं। प्रतिनिधि सभा के सभ्य इतने अधिक होते हैं कि किसी कार्य का उनके द्वारा होना कठिन होता है। अतः प्रतिनिधि सभा अपने संपूर्ण कार्य उपसमितियों द्वारा ही करवाती है। उपसमितियों के सभ्यों का चुनाव एकमात्र प्रतिनिधि सभा के प्रधान के ही हाथ से है, श्रीर यही एक कार्य है जिससे प्रतिनिध सभा के प्रधान की शक्ति संपूर्ण अमेरिकन शासन पद्धति में एक समसी जाती है। प्रविनिधि सभा की उपसमितियों की शक्ति अपने अपने कार्य में बड़ी भारी है; धौर यह क्यों ? इसी लिये कि च गसमितियों के हाथ में ही प्रतिनिधि समा ने प्रपत्ती स्तामग संपूर्ण शक्ति वॉट दी है। राष्ट्र सभा के सभ्य संख्या में थाड़े होते हैं, घतः वे अपनी स्पसमितियों के वार्षिक विव-रण की पूर्ण वैर पर सुनते हैं तथा विचारते हैं, स्थान स्थान पर उसमे सुधार भी करते हैं; परंतु प्रतिनिधि सभा भ्रपनी अपनी उपसमितियों के वार्षिक विवरण की इस प्रकार

आलोचना नहीं कर सकती; क्योंकि उसके सभ्यों की संख्या बहुत अधिक है। अभी हमने यह दिखाया है कि किस प्रकार उपसमितियों के हाथ में प्रतिनिधि सभा की संपूर्ण शक्ति चली गई है। यहाँ पर स्वयं ही यह विचार कर लेना चाहिए कि उस व्यक्ति की कितनी अधिक शक्ति होगी जो एकमात्र इन उपसमितियों के सभ्यों का चुननेवाला हो। प्रतिनिधि सभा के प्रथान की शक्ति इसी लिये अनुपमेय है। इसके चुनाव के काल में प्रतिनिधि सभा में जो विचोम होता है, वह देखने लायक है। प्रतिनिधि सभा अपने प्रधान की आप ही चुनती है तथा उसे 'प्रधान' के स्थान पर अँगरेज़ो प्रतिनिधिसमा के सहश 'प्रवक्ता' (Speakar) का नाम देती है। कुछ भी हो, अँगरंजी तथा अमेरिकन प्रवक्ता में आकाश पाताल का अंतर होता है।

अगरेजी प्रवक्ता का मुख्य गुण 'निष्पचता' होता है। यद्यपि वह भी किसी न किसी दल की ओर से ही चुना जाता है, परंतु ज्योही वह बेंच से उठकर प्रधानका पद प्रहण करता है, उसी समय वह दल संबंधी बंधनों की छोड़कर सबकी एक ही दृष्टि से देखने लगता है। चाहे उसका कोई मित्र हो चाहे शत्रु हो, प्रवक्ता के रूप में उसके लिये सब एक से हैं। अगरेजी प्रवक्ता का भी मान, शक्ति तथा अधिकार पर्याप्त होता है, परंतु वह इसलिये नहीं कि उसके पास कोई राज-नीतिक शक्ति नहीं है। यद्यपि वह भी प्रतिनिधि सभा में किसी

एक दल को प्रवलता है सकता है, परंतु वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि इंगलैंड में आरंभ से ही ऐसा चला आया है।

परंतु अमेरिकन 'प्रवक्ता' की तो पचपात की मूर्ति कहा जा सकता है। वह प्रतिनिधि समा की जितनी उपसमितियों बनाता है, उनमे अपने सित्रों तथा अपने दलवालों की ही रखता है। उपसमितियों के प्रधान को भी अमेरिकन प्रवक्ता ही चुना करता है। इस कार्य मे यद्यपि उसे पर्याप्त परिश्रम तथा चिंताओं का सामना करना पड़ता है, परंतु शक्ति के साथ ये बातें रहा ही करती हैं। अमेरिकन प्रवक्ता की शक्ति की अँगरेजी महामंत्री से उपमा दी जा सकती है। दोनों को अपनी अपनी समितियों के बनाने में समान चिंताओं का सामना करना पड़ता है। यो सकती है। वे तो के अपनी अपनी समितियों के बनाने में समान चिंताओं का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के प्रवक्ता की शक्ति तथा सुख्यता इसी से समभी जा सकती है कि उसका बेतन १६०० पाउंड है जो कि अमेरिका जैसे देश में बहुत ही अधिक समभा जाता है। प्रवक्ता मान तथा दर्जें में उपप्रधान के नीचे तथा सुख्य न्यायाधीश के तुल्य समभा जाता है।

यह पहले ही लिखा का चुका है कि किसी प्रस्ताव के राज्यनियम बनने के लिये दोनों सभाग्रों की खीकृति थीर प्रधान के हस्ताचर का होना भावश्यक है। यदि प्रधान हस्ताचर न करे तथा प्रस्ताव को समार्थों के पास लौटा दे थीर सभाएँ पुन: उसी प्रस्ताव को ध्रपने सभ्यों की है संस्मित से

पास करें ते। वह बिना किसी प्रधान के इस्ताचर के राज्यनियम बन जाता है।

प्रत्येक प्रस्ताव का प्रधान द्वारा १० दिन तक लौटा देना आवश्यक है। यदि वह इन दिनों के अंदर न लौटा दे तो वही प्रस्ताव राज्यनियम बना हुआ सममा जाता है। अमे-रिका में सभा के कार्य की प्रारंभ करने के लिये आधे सभ्यों का आरंभ से अंत तक होना आवश्यक है। इँगलैंड में जहाँ प्रतिनिधि सभा में ६७० सभ्य हैं, वहाँ उसका कार्य प्रारंभ करने के लिये ४० सभ्यों का होना ही आवश्यक रखा गया है। अमेरिका मे आयज्यय संबंधी प्रस्ताव की छोड़कर कोई प्रस्ताव किसी सभा की ओर से आ सकता है। प्रतिनिधि सभा में जो प्रस्ताव पेश होते हैं, उनकी वार्षिक संख्या लगभग १०००० के है। यह संख्या बहुत ही अधिक है।

श्रमेरिका की शासन पद्धित के अनुसार शासन की संपूर्ध शिक्त प्रधान के हाथ में हैं। परंतु एक व्यक्ति यह कार्य कैसे कर सकता है ? वास्तव मे प्रधान ते। बहुत से विभागों के मुख्य मुख्य श्रधिकारियों की नियत करता है तथा उनकी सहायता से संपूर्ध श्रमेरिका का शासन करता है। उपप्रधान के कोई विशेष श्रधिकार हो नहीं हैं। वह ते। प्रधान की अनुपक्षिति में ही कार्य करता है और वैसे उसका

सहायक होता है।

जनता द्वारा चुने हुए सभ्य ही प्रधान का चुनाव करते हैं। इस प्रकार प्रधान का चुनाव जनता के हाथ में सीधे तै। पर नहीं है, अपितु प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। प्रत्येक राष्ट्र को जितने सभ्य जातीय सभाग्री के लिये चुनने पड़ते हैं, जतने ही सभ्य उन्हें प्रधान के चुनाव के लिये अलग चुनने पड़ते हैं।

शासन-पद्धति के निर्मांताओं का प्रतिनिधियों द्वारा प्रधान के चुनाव में उद्देश्य यह वा कि प्रतिनिधि अपनी अपनी सन्मति द्वारा प्रधान का चुनाव करें, परंतु प्राय: आजकल ऐसा नहीं होता। प्रधान के चुनाव में भी मिश्र मिश्न दलों का हाथ है।

अमेरिका में उत्पन्न या शासनपद्धति के निर्माण काल में बने हुए नागरिक को छोड़कर अन्य किसी की प्रधान बनने का अधिकार नहीं है। ३५ वर्ष से न्यून अवस्था के अ्यक्ति की प्रधान का पद प्रहण करने का अधिकार नहीं है। १४ वर्षों से कम वहाँ रहा हुआ व्यक्ति भी प्रधान नहीं बन सकता।

प्रधान के अमेरिका के शासक के तैार पर निम्निलिखित कार्य कहे जा सकते हैं—

- (१) अमेरिका के कार्य पर बुलाई हुई राष्ट्रीय सेना के स्थल खया नौसेना के मुख्य जातीय सेनापित का पद प्रहण करना।
- (२) राष्ट्र सभा की अनुमति से राजदूत, राष्ट्रीय मुख्य मुख्य शासक, मुख्य न्यायाधीश तथा मिन्न भिन्न राजकीय विभागों के तथ प्रधिकारियों को नियत करना।

- (३) राष्ट्रसभा के हैं सभ्यों की अनुमित से विदेशीय राष्ट्रों से संधि आदि करना।
- (४) प्रतिनिधि समा द्वारा दंडित न्यक्ति को छोड़कर अन्य न्यक्तियों के अपराध चमा कर सकना।
- (५) आवश्यकता पढ़ने पर दोनों ही समाश्रों का इकट्ठा अधिवेशन बुलाना।
- (६) जो प्रस्ताव राज्यनियम बनाना मंजूर न हो, उस पर हस्ताचर न करना तथा जातीय समाग्रे। के पास पुनर्विचार के लिये उसे लौटा देना। यदि जातीय समा के ड्वे सभ्य उसे पुन: पास कर दें तो वह राज्यनियम बन जाता है, यह पहले ही लिखा जा चुका है।
- (७) जातीय सभा को संपूर्ण राष्ट्रों के परस्पर मेल का विश्वास दिलाते रहना।
  - (८) श्रमेरिकन राज्याधिकारियों की कार्य सुपुर्द करना।
  - (६) विदेशी दूतों का खागत करना।
- (१०) इस बात का ध्यान रखना कि राज्यनियमा का संचालन विश्वासपूर्वक उचित रीति से हो रहा है या नहीं।

इन सब उपरित्तिखित अधिकारीं तथा कर्त्तव्यो की हम चार विभागों में बॉट सकते हैं।

- (१) विदेशियों से संबद्ध कार्यों का अधिकार।
- (२) ग्रंतरीय शासन से संबद्ध अधिकार।
- (३) नियामक अधिकार।

(४) अधिकारियों को नियत करने के सबंध में अधिकार। अब इस इतसे से एक एक का पृथक् पृथक् विचार करेंगे। अमेरिका में विदेशीय नीतिका भी एक मुख्य स्थान होता, यदि अमेरिका भी युरोप जैसे देशों की तरह भिन्न भिन्न शक्ति-

शाली विरोधी राष्ट्रों के बीच मे पड़ा (१) विदेशियों से होता। अमेरिका युरेाप से दूर है, अतः सबद्ध कायो का अधिकार युरेाप के विचोर्मों का अमेरिका पर बहुत ध्रधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता। इस दशा में विदेशीय नीति का अमेरिका में मुख्य स्थान न होने पर भी अभी तक उनकी विशेष चित नहीं हुई है। प्रधान युद्ध की उद्घोषणा नहीं कर सकता, क्यों कि यह कार्य जातीय सभा का है। पर इसमें संदेव नहीं कि अमेरिका का प्रधान यदि चाहे तो वह राज-कार्य इस प्रकार चलावे जिससे जातीय सभा के लिये यह भावश्यक हो जाय कि वह युद्ध की बद्धोषणा करे। १८४५ में प्रधान पालक ने ऐसा किया भी था। प्रतिनिधि सभा का यधिप राजनीति में कोई प्रत्यच इस्तचेप नहीं है, तथापि प्रपनी सभा में वह भिन्न भिन्न प्रस्ताव भिन्न भिन्न राजनीतियों के विषय में पास करती रहती है और कई बार राष्ट्र समा को भी अपने प्रस्तावों में सम्मिलित होने के लिये बुला लिया करती है। यह नभी होता है जब किसी प्रस्ताव पर उसे विशेष बल देना होता है। परंतु प्रधान इन प्रस्तावो पर चलने के लिये वाध्य नहीं है श्रीर प्राय: वह इन प्रस्तावीं की अवहेलना ही किया करता है।

प्रतिनिधि सभा उपरिलिखित प्रकार से प्रधान की प्रभान वान्वित नहीं कर सकती, पर वह एक दूसरी विधि से उसे अपनी इच्छाओं पर चलने के लिये वाध्य भी कर सकती है। व्यापार-व्यवसाय की संधि तथा आयव्यय संवंधी विषयों में प्रधान प्रतिनिधि सभा के वंधन में है। आधुनिक युद्धों मे बन की कितनी आवश्यकता होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। प्रधान युद्ध उद्घोषित कर ही नहीं सकता जब तक कि प्रतिनिधि सभा कपए आदि की उसे सहायता देना स्वीकृत न कर ले। सारांश यह कि प्रधान जहाँ राष्ट्र सभा तथा प्रतिनिधि सभा के वंधन मे है, वहाँ स्वतंत्र भी है। प्रति-निधि सभा की शक्ति से वह वाहर है और राष्ट्र सभा भी उसे यहत सी वातें स्वतंत्र तीर पर करने देती है।

शांति काल में प्रधान के अधिकार अति परिमित होते हैं। यह इसलिये कि प्राय: भिन्न भिन्न राष्ट्र अपना प्रबंध तथा

(२) अंतरीय यासन परंतु युद्ध काल में, विशेषत: दैशिक संवंधी अधिकार युद्ध (Civil War) में प्रधान की शक्ति

ध्यनंत सीमा तक वढ़ जाती है। युद्ध के काल मे वह स्थल-सेना तथा नौसेना का युख्य सेनापित होता है धौर राष्ट्र की संपूर्ध शक्ति अपने हाथ मे कर सकता है। यदि जातीय समा चाहे ते। उसे उस विपत्काल मे अनंत शक्तिशाली धौर एकमात्र स्वेच्छाचारी का रूप भी दे सकती है। इस शक्ति से प्रधान राष्ट्र-संघटन के संपूर्ण राष्ट्रों के अंतरीय निद्रोह दमन कर सकता है; श्रीर प्रधान के भय से इस प्रकार की घटनाएँ प्रायः होती भी नहीं हैं।

ग्रमेरिका का प्रधान दोनों जातीय समाग्री में से किसी
समा का सभ्य नहीं हो सकता। वह तो खयं जनता
का एक ग्रधिकारी है। जनता ने उसे
नियासक ग्रधिकार तियासक ग्रधिकारी है। जनता ने उसे
नियासक ग्रांकि की खुराइयों से भ्रपने
ग्रापको बचाने के लिये नियत किया है तथा साथ ही उसे
यह ग्रधिकार भी दिया है कि वह जिस प्रस्ताव को चाहे,
बिलकुल पास ही न करे। न भ्रमेरिका का प्रधान ग्रीर न
उसके ग्रधिकारी सभाग्री में एक भी प्रस्ताव पेश कर सकते
हैं, क्योंकि वे सभाग्री के सभ्य ही नहीं होते।

शासन-पद्धित के निर्माताओं ने राज्याधिकारियों को नियत करना प्रधान के हाथ में दिया है और इस प्रवल शक्ति का वह दुरुपयोग न कर सके, अतः उस पर (४) अधिकारियों की राष्ट्र समा की स्वीकृति रूपों कैंद्र भी लगा नियुक्ति संबंधी अधिकार दी है। प्रधान जॉनसन को छोड़कर अन्य किसी प्रधान से राष्ट्र समा का इस विषय में प्राय. मगड़ा नहीं हुआ है। प्रधान द्वारा नियत किए हुए वड़े बड़े अधिकारियों की समा को इम प्रधान की मंत्रिसमा कह सकते हैं। एक बार राष्ट्र समा की स्वीकृति से मंत्रियों को नियत करके प्रधान उन्हें पदच्युत भी कर सकता है या नहीं

इस विषय पर चिरकाल से विवाद चल रहा है। परंतु बहुत से विद्वानों की सम्मति यही है कि वह ऐसा कर सकता है। अमेरिका के राजकीय विभाग तथा उनके अधिकारी निम्नलिखित हैं—

| विभाग                     |                    |            |       | संत्र            | गि     |
|---------------------------|--------------------|------------|-------|------------------|--------|
| (१) राष्ट्र विभाग         | •••                | •••        | • •   | राष्ट्रस         | चिव    |
| (२) कीष विभाग (           | खजाने क            | ा विभाग    | )     | कोष              | "      |
| (३) युद्ध विभाग           |                    | •••        | • • • | युद्ध            | 57     |
| (४) नौ विमाग              | ***                |            | •••   | नौ               | 77     |
| (५) न्याय विभाग           |                    | •••        | •••   | न्याय            | 75     |
| (६) डाक तार विभा          | ग                  | ***        | •••   | डाक ता           | ζ,,    |
| (७) अंतरीय विभाग          | ( गृहप्रबंध        | विभाग      | r) '  | <b>ग्रं</b> तरीय | "      |
| ( ८.) कृषि विभाग          | •••                | •••        | •••   | कृषि             | "      |
| ष्याजकल प्राच:            | <b>गह</b> प्रश्न र | तर्वत्र एट | त हुआ | है कि            | च्रमे- |
| रिका मे प्रसिद्ध प्रसिद्ध | व्यक्ति प्र        | वान का     | पद कर | वे नहीं          | महर्ष  |
| करते, जब कि प्रधा         | त की शा            | क्तं तथ    | उसर   | का मार           | न भी   |

(१) पद्दला कारण तो यह है कि ध्रमेरिका मे बड़े बड़े योग्य व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करने का उतना यत्न नहीं करते जितना कि इँगलैंड तथा धन्य युरोपीय जातियों में। यह क्यों १ यह इसी लिये कि ध्रमेरिका के बड़े बड़े योग्य

बहुत ही अधिक है। महाशय ब्राइस की सम्मति मे

इसके कारण ये हैं--

पुरुष धन एकत्र करने में जितना अनुराग रखते हैं, खतना राजनीतिक कार्यों में नहीं।

- (२) दूसरा कारण यह है कि अमेरिकन शासन-पद्धित ही इस प्रकार की है कि योग्य योग्य व्यक्तियों को प्रधान पद प्रहण करने का अवसर कम मिलता है।
- (३) तीसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के शत्रु भी पर्याप्त ही होते हैं। मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के शत्रु तो श्रिषक नहीं होते, परंतु भित्र अवश्य श्रिक होते हैं।

## छठा परिच्छेद स्विट्नर्लैंड

स्विट्जलैंड संपूर्ण युराप का स्वर्ग कहा जा सकता है। उच पर्वतमालिका पर स्थित स्विस् जनता जिस स्वतंत्रता देवी का दुरवपान कर रही है, वह ध्रन्य देशों की राष्ट्र-संघटन का उद्भव जनता से बहुत दूर है। स्विट्ज-लैंड में किसी एक जाति का निवास नही है। वह मिन्न भिन्न जातियों के व्यक्तियों की निवासमूमि है। हाल की मनुष्य-गणना के अनुसार इस स्वर्गीय देश में २०८३०६७ जर्मन, ६३४६१३ फरांसीसी, १५५१३० इटैलियन तथा ३८३५७ रोमन भाषाभाषी जनी का निवास है। यदि बांधवता तथा जातीयता की भिन्नता ही स्विस् जनता में होती तब भी कोई बात थी। उसमें धर्म की मिन्नता भी पर्याप्त है। वसका कारण यह है कि स्विट्जलैंड के पर्वतीय प्रदेशों के कुछ प्रांतों पर युरोप के वार्भिक परिवर्त्तनों तथा सुधारों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका परिणाम यह है कि उस स्थान के निवासी कैथोलिक वर्म के ही कट्टर पचपाती हैं। परंतु इसमें संदेश नहीं कि स्विट्जलैंड की वराई के लोग पूर्व प्रोटेस्टेंट भी हैं। इस प्रकार गवाना करने से प्रतीत हुआ है कि स्विट्जलैंड में जहां प्रोटेस्टेंट हैं हैं, वहां कैथालिकों की

सख्या है ही है। धर्म, भाषा तथा जातीयता में परस्पर सर्वथा। विभिन्न खिस जनता में कौन सी 'शासन-पद्धति' छपयुक्त हो। सकती है ? यह प्रश्न खभावत: ही चित्त में छपिबत होता है। इसका समाधान करने से पूर्व हम स्विट्जलैंड के राजनीतिक परिवर्त्तन पर ही पहले कुछ लिख हेना भाषश्यक सममते हैं।

स्विट्जर्लैंड में सन् १३० ६ में ही वे परिवर्त्तन आरंभ हो गए थे जिन्होंने वर्त्तमान कालीन झाश्चर्यप्रद, विचित्र स्विस शासन-पद्धति को जन्म दिया है। उन दिनों मे लूसर्न सरो-वर के तटस्य स्ववीज, पूरी तथा अंतर्वेडन के प्रार्तों ने सम्राट् हेनरी सप्तम से स्वतंत्रता संबंधी कई अधिकार प्राप्त कर लिए थे। १३ वीं सदी के मध्य में ही ये सबके सब प्रांत परस्पर मिल गए थे भीर यह तत्कालीन स्विस राष्ट्र-संघटन ही वर्तमान कालीन स्विस राष्ट्र-संघटन का जन्मदाता कहा जा सकता है। समय समय पर इस राष्ट्र-संघटन में जहाँ अन्य खिस राष्ट्र मिलते चले गए, वहाँ इसकी शक्ति भी बहुत ही बढ़ गई। विजयी नेपोक्तियन ने स्विस राष्ट्र-संघटन से स्वतः लाम घठाने की इच्छा से उसमें अपनी सेना मेजी तथा तत्कालीन फरांसीसी शासन-पद्धति के अनुसार ही वहाँ . की शासन-पद्धित भी कर दी और अपने साथ उसका धनिष्ठ संबंध जोड़ने का यह भी किया। सन् १८१५ में ज्योंही फ्रांस की शक्ति स्विट्जलैंड से इटी, खोंही वहाँ की शासन-पद्धित में परिवर्त्तन होना आरंभ हुआ। राष्ट्र-संघटन के संपूर्ण राष्ट्र फरांसीसी शासन-पद्धति से बहुत ही अधिक असंतुष्ट थे, अतः उन्होंने अपने देश की प्राचीन शासनपद्धति का पुनः उद्धार किया।

१८४८ के लगभग स्विस प्रोटेस्टेंट राष्ट्रों तथा कैथोलिक राष्ट्रों के बीच धार्मिक युद्ध हो गया जिसमे कैथोलिक हारे। इसका परिणाम यह हुआ कि १८४८ मे एक नई शासन-' पद्धित निर्मित की गई। १८७४ में शासन-पद्धित में कई एक ऐसे परिवर्त्तन किए गए जिनसे राष्ट्र-संघटन की शक्ति पूर्वापेचा बढ़ गई जो कि आजकल स्विस राष्ट्र-संघटन के आधार का काम कर रही है। स्विस राष्ट्र-संघटन में छोटे छोटे चैाबीस राष्ट्र सन्मिलित हैं। शासन-पद्धति के अनुसार अमेरिका की तरह स्विट्जर्लैंड में भी देा सभाष्मी का होना निश्चय हुष्मा। एक राष्ट्र-सभा, द्वितीय प्रतिनिधि सभा। राष्ट्र-सभा मे भिन्न मिल राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का आना निश्चित हुआ और प्रति-निधि सभा में जनता के प्रतिनिधियों का आना उपयुक्त उद्दराया गया । १८०४ मे राष्ट्र-संघटन का मुख्य न्यायालय बनाया गया जो स्विट्जलैंड में साम्राज्य का मुख्य न्याया-लय समभा जाता है।

स्विस् राष्ट्र-संघटन प्रतिदिन नवीन नवीन नियमों को पास करवाकर ध्रपनी शक्ति बढ़ाता जाता है, और इसका शाह्र-संघटन के ग्रुण कारण यह है कि स्विस् राष्ट्र स्वयं इतने छोटे हैं कि बहुत से कार्य एकमात्र उनसे नहीं हो सकते। वे अपनी आवश्यकताओं को अकेले

ही पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हैं। इस दशा में राष्ट्र-संघटन का बहुत से कार्यों को अपने हाथ में 'लेकर उन्हें सहायता पहुंचाना आवश्यक प्रतीत होता है। यहाँ पर यह समरण रखना चाहिए कि स्विट्जलैंड में बड़े से बड़े राष्ट्र की जन-संख्या पाँच लाख से ऊपर नहीं है। श्रीर ऐसे भी छोटे छोटे राष्ट्र इसमें सम्मिलित हैं जिनकी जनसंख्या तेरह हजार से ऊपर नहीं है। स्विस् राष्ट्र-संघटन के निम्मिलिखत कार्य गिनाए जा सकते हैं—

- (१) राष्ट्रो के विदेशीय संबंधीं का निरोच्या तथा नियमन।
- (२) राष्ट्रो की अंतरीय स्वरचा, शांति तथा प्रवंध करना।
- (३) देश के धार्मिक खंघों तथा मठों का प्रबंध करना।
- (४) मादक द्रव्यों के विक्रय तथा व्यवसायों के संचासन के सिये नियम बनाना।
  - (५) रेलवे के निर्माण तथा संचालन का प्रवेश करना।
- (६) विशेष विशेष रोगों से जनता की बचाने के लिये स्वास्थ्य-संवंधी नियम बनाना।
- (७) व्यवसायों में अमियों की उन्नति के लिये अमसंबंधी
- (८) श्रमियों का वीमा कराना तथा व्यावसायिक नियम बनाकर प्रचलित करना।
  - (e) निदयों तथा जंगलों का निरीचण करना।

- (१०) छावश्यकीय स्थानों पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों के प्रेस सेवंधी 'तथा निवास, संबंधी राष्ट्रोय नियमी को शिथिल करना।
- (११) मुख्य मुख्य सड़कों तथा पुलों का निरीचण करना।
  प्रशेवर्ग नामक राष्ट्र को छोड़कर स्विस् राष्ट्र-संघटन के प्रायः
  सभी राष्ट्रो में सीधे तीर पर या अप्रत्यच्च रूप से प्रत्येक राज्यनियम
  के पास करवाने या न करवाने में राज्यजनसम्मति विधि
  नियम द्वारा जनसम्मति लेने की कोई न
  कोई विधि अवश्य प्रचलित है। छोटे छोटे राष्ट्रों में जहाँ
  जनसम्मति सीधे ही प्रजा से ले जी जाती है, वहाँ
  बड़े बड़े राष्ट्रों में, जिनमें प्रतिनिधि-सभात्मक राज्यप्रणाली
  का ही बहुत कुछ अवलंबन है, जन-सम्मति लेने की एक
  नवीन विधि काम में लाई जाती है। स्विट्जलैंड में तीन
  प्रकार की जनसम्मति काम में लाई जाती है। स्विट्जलैंड में तीन
  प्रकार की जनसम्मति काम में लाई जाती है। स्विट्जलैंड में तीन
  प्रकार की जनसम्मति काम में लाई जाती है। स्विट्जलैंड में तीन

जिन जिन स्विस् राष्ट्रों में धाबाध्य जनसम्मति की रीति प्रचित्तत है, वहाँ राज्य स्वयं राज्यनियमों के बनाने मे जन-सम्मति, खेने के लिये प्रजा की ग्रीर से बाध्य नहीं है। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि यदि जनता किसी राज्यनियम को राष्ट्र मे प्रचलित होने से सर्वया ही हटाना चाहे, तो वह इसे हटा सकती है। इस ग्रवस्था मे जनता के बहुत से व्यक्ति ( व्यक्तियों की संख्या भिन्न भिन्न राष्ट्रों के राज्यनियमीं द्वारा मिल मिल नियत है ) ग्रपने ग्रपने हस्ताचर करके राज्य के पास एक ऐसा प्रार्थनापत्र भेजते हैं जिसमे लिखा होता है कि भ्रमुक श्रमुक राज्यनियम इमे भ्रमीष्ट नहीं हैं। भ्रतः उन पर जनता की सम्मति ( राज्यनियमी पर वे ही व्यक्ति सम्मति दे सकते हैं जिनको प्रतिनिधि समा के सम्य चुनने का भविकार प्राप्त है ) ले ली जाय। राज्य इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र के पहुँचने पर राज्यनियमें पर जनसम्मति खेने के लिये बाध्य है। प्रार्थनापत्र में लिखे हुए राज्यनियमी पर राज्य जनसम्मति जेता है धौर जनता की हाँ या ना एक ही उत्तर देना पड़ता है। इस प्रकार की जनसम्मति लेने से यदि कोई राज्यनियम न पास हुआ ते। राज्य की अपनी इच्छाओं के विरुद्ध भी उस नियम की राष्ट्र में प्रचलित करने से रोकना पढ़ता है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र द्वारा राज्य की जनसम्मति लोने की विधि अवाध्य जनसम्मति की विधि कही जाती है। परंतु बहुत से ऐसे खिसू राष्ट्र हैं जिनमे बाध्य जनसम्मति की विधि का ही प्रचार है। अर्थीत् उन राष्ट्रों मे रांज्य की राज्यनियम बनाने के लिये खयं ही जनता की सम्मति लेनी पड़ती हैं। जनता को प्रार्थनापत्र मेजने की कोई भावश्यकता नहीं होती।

वाध्य जनसम्मिति किसी राष्ट्र की शासन-पद्धति की प्रजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतें के बहुत समीप तक पहुँचा देती है, क्योंकि इससे प्रत्येक राज्यनियम के पास करने या न करने में सीधे तार पर जनता की ही सम्मति होती है। सबसे बडा लाभ ते। यह है कि इस बाध्य जनसम्मति विधि द्वारा जनवा मे शांवि-मंग नहीं होने पाता। भ्रबाध्य जनसम्मति की विधि से प्रार्थनापत्र पर जनता के इस्ताचर करवाने में राष्ट्र मे बड़ा भारी विचोम चत्पन्न हो जाता है। वैलेख नामक स्त्रिस् राष्ट्र में १८४४ में पहले पहल प्रवाध्य जनसम्मति की विधि प्रचलित हुई थो । उस राष्ट्र में यह विवि विफल सी सिद्ध हुई, क्योंकि राज्य के बहुत से धावश्यक नियमो की भी जनता ने न पास किया। कुछ भी हो, सन् १८५२ मे कुछ प्रार्थिक विषयों के लिये इस विधि का प्रवर्लंबन करना वहाँ उचित उद्दराया गया। ब्यों क्यों समय गुजरा, अन्य राष्ट्रों ने भी प्रबाध्य या बाध्य जनसम्मति की विधि से से किसी न किसी विधि का प्रवर्तवन कर लिया। आवश्यकता पहने पर एक विधि को छोड़कर दूसरी विधि का तथा दूसरी का छोड़कर पहुंली का भी ने अवलंबन करते रहे। परंतु यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि आजकल प्रायः सब राष्ट्रों मे यदि शासन-पद्धति मे किसी प्रकार का परिवर्तन 'करना हो तो बाध्य-जन-सम्मति की विधि ही का आश्रय लोना पहला है। शासन-पद्धति से अविरिक्त विषयीं में ता किसी राष्ट्र मे कोई विधि प्रचलित है, किसी में कोई। स्थूल रूप से दिग्दर्शन

## ( १५१ )

| कराने के लिये भिन्न भिन्न राष्ट्रों | की जन-सम्मति की विधियाँ |
|-------------------------------------|-------------------------|
| हम नीचे देते हैं-                   |                         |

| जनसम्मति                                                                    | श्रवलंबन का                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| बाध्य या ग्रवाध्य                                                           | स्रमय                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| ग्रबाध्य                                                                    | १८७४                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| बाध्य                                                                       | १८६€                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| ty                                                                          | 19                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| <b>भवा</b> ध्य                                                              | १⊏६€                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| स्कोज़ (Schwyz) (साधारण तैार पर वाध्य १८४८ तथा ) अवाध्य (संधियों में ) १८७६ |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| ग्रवाध्य (संधियीं में )                                                     | १८७६                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| म्र <del>बा</del> च्य                                                       | १८७७                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 33                                                                          | 33                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| बाध्य                                                                       | १८६€                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| (ग्रबाष्य १८५६)                                                             |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| प्रबाध्य                                                                    | १८६१, १८७५                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| बाध्य                                                                       | १८६३                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| " १५-६५ ( १                                                                 | ८५६ अबाध्य )                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| •                                                                           | र⊏६१ तथा                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                                                             | १८७४                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| वाध्य                                                                       | १⊏५२                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 1,                                                                          | १८७२                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | वाध्य या अवाध्य<br>श्रवाध्य<br>वाध्य<br>गः<br>श्रवाध्य<br>साधारण तैर पर वाध्य<br>श्रवाध्य<br>(संघियों में )<br>श्रवाध्य<br>(श्रवाध्य<br>(श्रवाध्य<br>वाध्य<br>गः १८-६५ (१<br>श्रवाध्य |  |  |  |  |  |

| राष्ट्र         | जनसम्मति                                        | ध्यवलंबन का      |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------------|
|                 | बाध्य या प्रवाध्य                               | स्रमय            |
| यतौ (Thurgau)   | बाध्य                                           | १८६ <del>६</del> |
| टिसिना (Ticino) | ग्रवाध्य                                        | १८८३             |
|                 |                                                 | तथा १८-६२        |
| बाह् (Vaud)     | ( अवाध्य (साघारण वि०)                           | १८८५             |
|                 | ्रिश्रवाध्य (साघारण वि०)<br>वाध्य (झार्थिक वि०) | <b>१८६१</b>      |
| वैलेस (Valais)  | बाष्य (ग्रार्थिक वि०)                           | १८५२             |
|                 | el) { ग्रनाध्य<br>वाध्य (ग्राधिक वि०)           | १८७६             |
| -Sasa (Hencuso  | वाध्य (आर्थिक वि०)                              | 1=1=             |
| जनेवा (Geneva)  | ग्रगाध्य                                        | <b>१८७€</b>      |

शासन-पद्धित में परिवर्तन करने के लिये स्विस् राष्ट्र-संब-टन की बाध्य जन-सम्मति विधि का ही धवलंबन करना पड़ता है। इसके धितिरिक धन्य विषयों पर यदि साम्राज्य के तीस इनार मनुष्य या धाठ राष्ट्र मुख्य राज्य के पास प्रार्थनापत्र भेजें तो मुख्य राज्य को उन विषयों पर जनसम्मति जेनी पड़ती है। मुख्य राज्य को उन विषयों पर जनसम्मति जेनी पड़ती है। मुख्य राज्य द्वारा पास्न किया हुआ नियम नब्बे दिनों तक साम्राज्य में प्रचलित नहीं किया जा सकता। यह नियम इसिचये किया गया है कि जनता यदि इस पर 'अवाध्य-जन-सम्मति' लेना चाहे तो उसे तीस हजार मनुष्यों के इसाचर करवाकर मुख्य राज्य के पास प्रार्थना-पत्र भेजने का अवसर मिल सके।

ग्रमी तक मित्रं मिन्न राष्ट्रों की ग्रोर से श्रवाध्य-जन-सम्मति लेने के लिये प्राय: मुख्य राज्य के पास प्रार्थनापत्र नहीं भेजा गया है। पर जनता के तीस हजार व्यक्तियों द्वारा कई बार प्रार्थनापत्र मेजे जा चुके हैं। १८७४ से १८-६५ तक ज्ञासग १८२ नियमीं में से २० नियमी पर प्रबाध्य जन-सम्मति जी गई जिनमें से केवल ६ हो नियम जनता ने पास किए तथा भ्रन्य सब नियमों की पास नहीं किया। इसी समय में मुख्य राज्य की ग्रोर से शासन-पद्धति सम्बन्धी १० नियस बाध्य जन-सम्मति के सिये जनता के पास सेजे गए जिनमें से केवल ६ ही पास किए गए। इसी प्रकार बर्न नामक राष्ट्र मे १८६६ से १८६६ तक ६७ राष्ट्रीय प्रस्ताव जनता में पास होने के लिये भेजे गए। इनमें से केवल ६ ६ ही पास हुए, गोष छोड़ दिए गए। सालूर नामक राष्ट्र में भी यही घटना हुई। यहाँ १८७० से १८-६१ तक ६६ नियम जनता के पास भेजे गए थे जिनमें से केवल पंद्रह हो नहीं पास किए गए थे। शेष ५१ नियमी की जनता ने स्वीकृत कर लिया था। इसी प्रकार के परिणाम जूरिच नामक राष्ट्र ने भी प्रकट किए हैं।

स्तिट्जलैंड की जन-सम्मति विधि द्वारा न पास किए हुए नियमें पर जब विचार किया जाता है, तो पता लगता है कि प्राय: जनता ने उन्हों प्रस्तावों को नहीं पास किया जिनसे अधिक सुघार होने की श्रार्था थी। यह क्यों १ यह इसी लिये कि

प्रायः जनता अपने प्रतिनिधियों की अपेचा अधिक संक्रुचित विचार की हुआ करती है। खिट्नलैंड में जन-सम्मति-विधि की विशेष रूप से समालोचना हुआ करती है। समालोचकों का कथन है कि यह विधि भी जनता की सम्मति की वास्त-विक सूचक नहीं कही जा सकती, क्योंकि राज्य-नियमीं के पचपाती लोग प्राय: इतनी उत्सुकता से सम्मति देने के लिये नहीं जाते जितनी बत्सुकता से विपची लोग जाते हैं। यह इसी से प्रत्यच है कि वर्न नामक राष्ट्र में क्कल सम्मति देने योग्य पुरुषों के ४३ प्रति सैकड़ा ही 'जन-सम्मति विधि' में राज्य-नियमों पर सम्मति देने जाते हैं। विचित्रता यह है कि इसकी ध्रपेचा सम्मति देनेवाली की प्रति सैकडे ध्रधिक संख्या प्रति-निधियों के चुनाव के समय हुआ करती है, जो कि गणना के ध्रनुसार ६३ होती है। यह अंतर इस बात का सूचक है कि जनता का प्रेम 'जन-सम्मति-विधि' में उतना नहीं है जितना कि चुनाव में है। प्रस्तावों के विषयी के प्रातुकृत ही सम्मति देनेवालों की संख्या घटा बढ़ा करती है। कई एक प्रस्तावीं पर जहाँ ८७ ६ सम्मति देनेवाले पहुँचते हैं, वहाँ कुछ पर केवल २० २ ही। जनता को अधिक प्रिय विषयों से क्षेकर न्यून प्रिय विषयों तक की सूची यथाकम इस प्रकार है-(१) धार्मिक विषय, (२) राजनीतिक विषय, (३) रेख की सड़कें, (४) विद्यालय, (५) धाय-ज्यय संबंधी विषय, (६) शासन संबंधी विषय। G

उपर्युक्त सूची से स्पष्ट हुआ होगा कि जनता को शासन-संवंधी विषय ही सबसे कम प्रिय हैं तथा उन्हों पर सम्मति देनेवाले भी बहुत ही कम पहुँचते हैं। यह क्यों ? यह इसी लिये कि जनता जो विषय समम सकती है तथा जिसपर विचार सकती है, अधिकतर उसी पर सम्मित देने के लिये जाती है। शासन संबंधी कठिन विषय उसकी समम मे नहीं आ सकते. भ्रत: उन पर वह सन्मति देने के लिये नहीं जाती। ऐसे कठिन विषय में जनता के बहुत ही थोड़े व्यक्तियों का प्रवेश होता है: धतः उस पर सम्मति देने के लिये भी बहुत ही थोड़े व्यक्ति जातं हैं, थ्रीर यह उचित भी प्रतीत होता है । दूसरा झाचेप जन-सम्मति-विधि पर यह किया जाता है कि जनता को पर्याप्त साधन प्राप्त नहीं हैं जिनसे वह किसी विषय पर गंभीर रूप से भ्रपनी सन्मति निश्चित करे। यह प्राचिप वहुत कुई सत्य है। परंतु इस दूषण की दूर करने के लिये खिस् राज्य ने जी कुछ बल किया है, वह भी प्रशंसनीय है। राज्य उन प्रसावों की अपने प्रेस द्वारा छपवाकर जनता को पास मेज देता है जिन पर डसे 'जन-सम्मिति' **लेनी होती है। इस कार्य मे** राज्य का बहुत धन खर्च होता है। गणना से पता लगा है कि राज्य के १३०००० फ्रेंक् (७७००० क०) के लगमग केवल इसी कार्य में ज्यय होते हैं। प्रस्तावों की सुद्रित प्रति मिलने से विषय जनता के सामने आ जाता है श्रीर उसके समस्ताने के लिये अभी तक कोई साधन स्विस् राज्य का नहीं सूक्ता है।

तीसरा ब्राचिप इस विधि पर यह किया जाता है कि इस े विधि के प्रचलित होने से यह बहुत संभव है कि कालांतर में जनता के प्रतिनिधि राज्यकार्य में ध्रपना उत्तरदायित्व बहुत ही कम समभते लगें। परंतु यह आचेप कहां तक सत्य है, -इसका निर्णय करना अत्यंत कठिन है। क्या होगा, यह कौन कह सकता है। जो कुछ सामने है, वह ता यही है कि ष्प्रमो तक स्विट्जलैंड में यह दशा नीहीं हुई है। प्रतिनिधि राज्यकार्य में बहुत कुछ प्रापने उत्तरदायित्व को सममते हैं। इस प्रकार यह दिखाया जा चुका है कि जन-सम्मति-विधि पर क्या क्या प्राचिप मिन्न मिन्न विद्वानी की छोर से किए जाते हैं। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि स्विट्जलैंड मे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस विधि का मूलो-च्छेदन करना चाहे। जो कुछ ब्राचेप किए जाते हैं, वे केवल इसी लिये कि यह विधि जनता के लिये अतिशय लाभकर है। अतः इसमें जो दूषण हैं, उन्हें भी किसी प्रकार से दूर कर दिया जाय। इस विधि के कारग हो स्विट्जलैं ह की शासन-'पद्धति सब देशों की श्रपेचा ग्रादर्श शासन-पद्धति समभी जाती है। महाशय बृाज जैसे राजनीतिझ तथा योग्य विद्वान का कथन है कि जनसम्मति की विधि स्विट्जर्लें ह में अभी तक चहुत ही बुद्धिमचा से काम में लाई गई हैं। र्यतः इसने चस देश को हानि की अपेचा बहुत कुछ लाम ही पहुँचाया है। भनुष्यों के प्रत्येक कार्य के सहश यह भी अपूर्ण ही है।

कुछ लोगों को करना चाहिए, वह केवल यही है कि इसके परित्याग की अपेचा इसके दूषयों के दूर करने का ही विशेषतः यह हो। जन-सम्मति-विधि ने स्विस् राष्ट्र-संघटन को बहुत ही अधिक लाम पहुँचाया है।

बाध्य तथा अबाध्य जनसम्मति पर जे। कुछ लिखना था, वह लिखा जा चुका है। प्रव नियामक जनसम्मति पर भी मैं कुछ लिख देना प्रावश्यक सममता हूँ। बाध्य तथा प्रवाध्य जनसम्मति की विधि एक मात्र निषेधात्मक है; धर्धात् इस विधि के द्वारा जो कुछ स्विस् जनता कर सकती है, वह केवल यही है कि अपने प्रतिनिधियों द्वारा पास किए हुए नियमों की चाहे राज्य में प्रचलित करे, चाहे प्रचलित होने से रेक है। परंतु स्वस् विद्वानों की सन्मति है कि प्रजासत्तात्मक राज्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता अब तक जनता का नियम-निर्माण में पूर्ण रूप से हाथ न हो। अतः इस बात की पूर्याता के लिये भी वहाँ एक विधि प्रचित की गई है जिसे नियामक-जन-सम्मति विधि ( The Initiative) के नाम से प्रकारा जाता है। नियासक-जन-सम्भित-विधि के अनुसार जातीय सभाश्री के सम्यों के विरुद्ध भी कुछ न्यक्ति एक नियम बनाते हैं तथा उस पर बहुत से व्यक्तियों के इस्ताचर करवाकर राज्य के पास मैज इते हैं। राज्य उस नियम की अपनी नियासक समाग्री में भेजता है। यदि वह नियम पास हुआ, तब तो कोई घात

नहीं है, वह राज्यनियम, हो ही गया जो कि जनता को अभीष्ट था। परंतु यदि वह नियम वहाँ पास न हो, तब राज्य उस नियम पर जनसम्मति लेता है। यदि जनसम्मति उस नियम की पास कर दे, तब वह राज्यनियम हो जाता है तथा राज्य को ग्रपनी सम्मति के विरुद्ध भी उस पर कार्य करना ही पढता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थनापत्र भेजनेवाले साधारण वौर पर किसी नियम के सुधार का ही जिक करते हैं; परंतु जब जनता सुधार करना खीकृत कर लेती है, तब प्रार्थीजन या राज्य कोई उस नियम की सुधारकर पुनः जनता मे पेश करते हैं तथा वहां से पास होने पर वह सधार राज्यनियम का रूप वारण कर लेता है। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि मुख्य राज्य के किसी प्रस्ताव पर 'नियासक-जन-सम्मति' लेने के लिये पचास हजार पुरुषों का प्रार्थना-पत्र पर हस्तान्तर करना ध्यावश्यक है। जूरिच राष्ट्र का नियम है कि पाँच हजार ब्राइमी जिस प्रस्ताव पर हस्ताचर करके मेर्जे, वह प्रस्ताव राज्य को नियामक-जन-सम्मित के लिये भेजना पड़ता है। इसी प्रकार 'नियासक-जन-सम्मित' का किसी प्रस्ताव के संबंध में विचार करवाने के लिये भिन्न भिन्न राष्ट्रों की और से इस्ताचर करनेवालों की भिन्न भिन्न संख्या नियत है।

१८४८ में खिस् शासन-पद्धति के निर्माताओं ने अमेरि-कन शासन-पद्धति के अनुसार ही अपने देश की शासन-पद्धति का निर्माण किया। उन्हें यह पसंद न या कि वे भी अपने दंश में साम्राज्य के शासन का संपूर्ण अधिकार एक प्रधान

के ही हाथ में दे दें। अतः उन्होंने प्रधान के स्थान पर एक 'राष्ट्रीय की शासन-पद्धित के अंग उपसमिति? का निर्माण किया। राष्ट्रीय उपसमिति में उन्होंने खात सभ्य रखे और उनमें से किसी दें। का एक-राष्ट्रीय होना सर्वधा निषद्ध किया। खिस् शासन-पद्धित के निर्माणकों ने यहो पर वस न की। उन्होंने राष्ट्रीय उपसमिति की शक्ति भी इस बात से न्यून कर दी कि उसे प्रतिनिधि सभा का ही एक अंग वना दिया। इस प्रकार उन विद्वानों ने खिस् शासन-पद्धित के जो मुख्य मुख्य अंग बनाए, वे ये हैं—(१) प्रतिनिधि सभा, (२) राष्ट्र सभा, (३) जातीय सभा, (४) राष्ट्रोय उपसमिति और (५) न्याय सभा।

अमेरिकन शासन-पद्धित की सामने रख कर ही खिस् शासन-पद्धित का निर्माण किया गया है, यह अभी लिखा जा चुका है। परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि होनों देशों की शासन-पद्धितयाँ कार्य मे एक दूसरी सं सर्वशा विपरीत हैं। कहीं खिस् शासन-पद्धित प्रवल है और अमेरि-कन शासन-पद्धित दुर्वल है; और जहाँ द्वितीय प्रवल है, वहाँ प्रथम दुर्वल है। हष्टांत के तौर पर अमेरिकन शासन-पद्धित मे राष्ट्र सभा तथा न्याय सभा प्रशंसा के थोग्य समभी जाती हैं, परंतु स्तिस् शासन-पद्धित में ये ही दोनों निर्वल समभी जाती हैं। स्तिस् शासन-पद्धित में राष्ट्रीय उपसमिति तथा प्रतिनिधि सभा प्रशंसनीय हैं, पर अमेरिकन शासन-पद्धित में वे अप्रशंसनीय हैं। सारांश यह कि दोनों ही देशों में शासन-पद्धित के उन उन अंगों ने सफलता से काम किया है जो उनकी स्वजातीय हैं।

रिवस् प्रतिनिधि सभा के सम्यों की संख्या १४७ है। इसमें राष्ट्र द्वारा विभक्त ५२ प्रांतों से प्रतिनिधि आते हैं। सिवट्जर्लैंड में जनसंख्या तथा प्रतिनिधि का 
प्रतिविधि सभा 
प्रतिविधि सभा 
प्रतिविधि सभा 
प्रतिविधि मेजने का अधिकार प्राप्त है; और यदि किसी राष्ट्र की इतनी जनसंख्या हो कि 
उसे २० इजार से भाग देने पर १० इजार से ऊपर शेष 
वचता हो, तो इसे एक और प्रतिनिधि मेजने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। प्रतिनिधि सभा का एक बार 
जो प्रधान या उपप्रधान होता है, वही अगली बार इस 
पह पर नहीं चुना जा सकता। यही नियम राष्ट्र के 
साथ भी है। अर्थात् एक राष्ट्र का जो एक बार प्रधान 
या उपप्रधान हो, दूसरी बार उसी राष्ट्र का क्यक्ति इस 
पर पर नहीं चुना जा सकता।

स्विस् राष्ट्र समा मे पूर्ण राष्ट्र के दे। सम्य प्राते हैं धीर प्रार्थराष्ट्र का केवल एक ही सभ्य प्राता है। स्विस् राष्ट्र समा का निर्माण अमेरिकन राष्ट्र सभा को देखकर किया गया था। परंतु कुछ कारणों से दोनों ही एक दूसरी से सर्वेथा भिन्न भिन्न

हैं। स्विट्जलैंड मे राष्ट्र समा का जो पूर्व राष्ट्र समा मान था, वह अव नही रहा। भिन्न भिन्न दली के नेता प्रव प्रतिनिधि सभा में जाना ग्रधिक लाभ-दायक सममते हैं। यह क्यों ? यह इसी लिये कि राष्ट्रीय इपसमिति के सभ्य प्रायः प्रतिनिधि सभा से ही चुने जाते हैं तथा उसके कार्य का निरीच्या आदि करने में प्रतिनिधि समा ही अधिक शक्तिशालिनी है। राष्ट्र सभा के कुल मिला-कर ४४ सभ्य हैं। ये २२ राष्ट्रों द्वारा चुनकर आते हैं। राष्ट्र समा में प्रतिनिधियों को भेजने, उनकी तनखाईं देने तथा प्रतिनिधियों के स्वराष्ट्र संबंधी मामलों में राष्ट्र-संघटन के नियम नहीं लगते; अपितु भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने अपने नियम ही इन मामली में काम करते हैं। एक राष्ट्र अपने प्रतिनिधि को चार वर्ष के लिये भेजता है धीर दूसरा राष्ट्र केवल एक ही वर्ष के लिये। भिन्न शिन्न राष्ट्रों में राष्ट्र सभा के प्रतिनिधियों के चुनने का तरीका भी मिन्न भिन्न है। राष्ट्र सभा के प्रधान श्रीर उपप्रधान के चुनाव में प्रतिनिधि सभा के ही नियम लगते हैं।

दोनों समाग्रों के, स्विस् शासन-पद्धित के अनुसार, निम्न-दोनों समाग्रों के कार्य लिखित कार्य कहे जा सकते हैं—

१—(क) विदेशीय राष्ट्रों के साथ संवि आदि करना। शा०—११

## (१६२)

- (ख) शांति या युद्ध की उद्घोषणा करना।
- (ग) राष्ट्र-संघटन की सेना का प्रबंध करना।
- (घ) स्विट्जलैंड की युद्धों में चदासीन रखना तथा बाह्य स्वरचा करना।
- २---(च) राष्ट्रों के अधिकारों के विरुद्ध राष्ट्र-संघटन के अधिकारों की सुरचित रखना।
  - (छ) देश की अंवरीय स्वरत्ता तथा शांति के लिये भिन्न भिन्न नियमें की पास करना तथा भिन्न भिन्न कार्य करना।
  - (ज) राष्ट्र-संघटन की शासन-पद्धति के अनुसार राष्ट्रों के लिये तथा राष्ट्र-संघटन के लिये सिन्न मिन्न नियम बनाना।
- ३ -(भ) धाय-व्यय का बजट बनाना।
  - (ट) साम्राज्य के शासन के लिये भिन्न भिन्न राजकीय विभागी पर द्राज्याधिकारियों की
    - नियत करना तथा उनका वेतन आदि निश्चित करना ।
- ४—राष्ट्रोय उपसमिति के कार्यों का निरीच्चय करना तथा उपसमिति के शासन संबंधी निर्णयों के विरुद्ध शिकायतें। का निर्णय करना।
- प्-जन-सम्मति विधि द्वारा राष्ट्र-संघटन की शासन-पद्धति में परिवर्षन करना तथा उसको सुधारना।

जब दोनों सभाशों का समितित श्रिधिवेशन जातीय सभा

के रूप में होता है, तब उसके श्रिधिकार
जातीय सभा

भी भिन्न हो जाते हैं। वे ये हैं—

- १—(क) राष्ट्रीय उपसमिति के सभ्यों को नियत करना।
  - (ख) राष्ट्रीय न्यायाधीश, महामंत्री तथा राष्ट्रीय सेना के सेनापतियों की नियत करना।

२--- प्रपराधियों को समा प्रदान करना।

३---राष्ट्रीय ग्रधिकारियों की पारस्परिक कलह शांत करना इत्यादि।

प्रतिनिधि सभा का प्रधान ही इसका प्रधान होता है तथा उसी के नियम जातीय सभा के कार्यक्रम के ब्रिये काम में स्राते हैं।

राष्ट्रीय उपसमिति के सभ्यों का चुनाव जातीय सभा
द्वारा होता है। सभ्यों का चुनाव केवल तीन वर्ष के लिये
होता है। परंतु यदि जातीय सभा के
राष्ट्रीय उपसमिति
सभ्यों का चुनाव तीन वर्ष से पूर्व ही
हो जाय, तो इसके सभ्यों का चुनाव भी वीच ही मे हो जाता
है। सारांश यह कि उपसमिति का जन्म मरण जातीय
सभा के साथ हुआ करता है, क्योंकि वही इसकी चुनतेवाली है। उपसमिति के सात सभ्य होते हैं और राष्ट्रकार्य
भी सात ही विमागों में विभक्त हैं। इस प्रकार एक एक

सभ्य की एक एक विभाग का शासन मिल जाता है। मिन्न विभागों का प्रधान ही राष्ट्रीय उपसमिति का सभ्य हुआ करता है। संपूर्ण विभागों के कार्य का निरीच्या करने के लिये उन्हीं में से किसी एक की प्रवान के तौर पर चुन लिया जाता है। उपप्रधान भी उन्हीं में से किसी को नियत कर लिया जाता है जो प्रधान की समय समय पर सहायता पहुँचाता रहता है। उपसमिति के प्रधान और उपप्रधान की चुननेवाली एक मात्र जातीय सभा ही है। प्रधान तथा उप-प्रधान प्रति वर्षे बदलते रहते हैं। एक ही व्यक्ति की दूसरी बार उस पद पर नहीं चुना जाता। स्विट्जलैंड मे यह एक रीति सी चल गई है कि उपप्रधान को ही अगले वर्ष प्रधान के तौर पर चुन लिया जाता है तथा इस प्रकार कमशः उपसमिति के प्रत्येक सभ्य को इस पद पर माने का मवसर मिलता रहता है। प्रधान के शासन संबंधी अधिकार उपसमिति के सम्यो के तुल्य ही हैं। अपने साथियों की अपेचा को विशेष कार्य प्रधान के द्वाय में है, वह किवल यही है कि वह अपने साथियों के कार्यों से सहा परिचित रहता है तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम की सुचार रीति पर चलाने के लिये प्रधान का पद प्रहम् करता है। १८८८ में विदेशीय विभाग का कार्य प्रधान के सपुर्द किया गया था; परंतु इसके लिये जब स्थिरता की आवश्यकता हुई, तब यह निश्चित हुमा कि प्रधान जिस विभाग का कार्य प्रपने हाथ में लेना चाहे, ले से । स्विट्जलैंड में राजकार्य के

स्रात विभाग हैं, यह पूर्व हो लिखा जा चुका है। उनके नाम निम्नलिखित हैं—

(१) विदेशीय विभाग, (२) न्याय तथा पुलिस विभाग, (३) कृषि विभाग तथा व्यवसाय विभाग, (४) युद्ध विभाग, (५) स्रायव्यय विभाग, (६) डाक तथा रेल विभाग, धौर (७) स्रंतरीय (गृह्य प्रबंध) विभाग।

उपसमिति के कार्य बहुत से हैं। उपसमिति के बहुत से न्यायालय संबंधी कार्य हैं और शासन संबंधी कार्य भी इसके पास पर्याप्त हैं। रिवट्जर्लैंड मे यद्यपि मुख्य न्यायालय है जिसमें राज्यनियम संबंधी भागड़े भेजे जाते हैं, परंतु कुछ शासन संबंधी विवाद उसके हाथ से लेकर जातीय सभा ने उपसमिति को सपुर्द कर दिए हैं। इसमें संदेह नहीं कि चपसमिति न्याय करने मे केवल न्याय का ही घ्यान नहीं रखती, वरन राजनीति का भी ध्यान रखा करती है। परि-याम इसका यह द्वाता है कि उसके बहुत से निर्णय दूसरी को निर्णय नहीं प्रतीत हो सकते। यहाँ पर यह प्रश्न चठना खाभाविक है कि यदि स्विट्जलैंड की शासक राष्ट्रीय डपसमिति न्यायवितरण का भी काम करती है, ते। वह स्वेच्छाचारियी क्यों नहीं हो जाती ? क्योंकि जहाँ कही शासन तथा न्याय का कार्य एक हो व्यक्ति के हाथ मे सपुर्द कर दिया जाता है, वहाँ ऐसा होना संभव है। इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि स्वतंत्रता देवी की उपासक स्वतंत्र

जातियों में यह घटना प्रायः नहीं होती। श्रीर यदि कभी ऐसी बात होनेवाली भी हो. तो भी अखबारें। पुस्तकों तथा जनता के विचोभी का शासकों की इतना सय होता है कि वे प्राय: ऐसा करने का साहस ही नहीं करते। युरोप के ध्रन्य देशों में 'ग्रंतरीय या गृह्य विभागों' के मंत्री जब कभी स्वेच्छाचारित्व प्रकट करते हैं, तो उसका कारण यह होता है कि उनके हाथ मे असीम शक्ति दे दी जाती है। परंत स्विस् राष्ट्र-संघटन में यह कब संभव है ? उपसमिति के सभ्य जो कुछ काम करते हैं, वह फेवळ यही है कि वे देखें कि प्रवंधकर्ता लोग नियमें। को कार्य में डिचत विधि पर लाते हैं या नहीं। उपसमिति के सभ्य राष्ट्रोय प्रबंधकर्ताग्रे। के साध वहुत कुछ प्रेम से व्यवहार करते हैं, तथा बड़ी बुद्धिमत्ता से प्रत्येक नियम के भावों को सममकर काम करते हैं। यदि कभी किसी राष्ट्र से उपसमिति के सभ्यों का भगड़ा हो जाय तथा वह राष्ट्र जातीय नियमे। का पाळन करने के लिये उद्यत न हो, तो उपसमिति उस राष्ट्र में जातीय सेना को पहुँचा देती है जो विना किसी प्रकार के उत्पात के वही पर रहने जगवी है। इस सेना का व्यय उसी राष्ट्र पर पड़ता है जिसमें वह शांति के लियं जाती है। परि-याम इसका यह होता है कि प्रायः स्विख् राष्ट्र इस म्रार्थिक व्यय के भय से राष्ट्र-संबटन के नियमों का म्रति-क्रमण ही नहीं करते।

स्विट्जलैं ह मे शासन का नियम के साथ संबंध सब सभ्य जातियों से मिन्न है। राष्ट्राय उपसमिति शासन के विषय में जातीय सभा के अधीन है। जातीय सभा ने अभी तक उपसमिति को शासन संबंधी किसी कार्य को सर्वथा पलटा नहीं है। उपसमिति प्रति वर्ष अपनी वार्षिक कार्यवाई जातीय सभा मे पढ़ती है और जातीय सभा उसके कार्यों की समा-लोचना करती है तथा उन उन कार्यों पर अपनी असम्मति प्रकट करती है जिनसे उसकी असहमति होती है, जिससे भविष्य मे उन कार्यों के शासन मे ध्यान रखा जाय।

राष्ट्रीय उपसमिति की तुलना ग्रॅगरेजी मंत्रिसमा की डपसमिति से भी की जा सकती है। यद्यपि स्थिल, उपसमिति
के सभ्य जातीय सभा की किसी सभा के सभ्य नहीं होते,
परंतु दोनों ही सभाग्रो में इन्हें बोलने का पूर्ण अधिकार
मिला है। इस प्रकार वे लोग राज्यनियम-निर्माण में अपना
पूरा पूरा प्रभाव डाल सकते हैं और डालते भी हैं। स्विस्
उपसमिति जातीय सभा की सम्मति पर बहुत से प्रस्ताव
बनाती है जो जातीय सभा में पास किए जाते हैं। वास्तव
में बात ते। यह है कि राष्ट्र के प्राय: संपूर्ण नियम जातीय
सभा में पास करवाने के लिये मेजने से पूर्व एक बार इसके
हाथों से अवश्यमेव गुजरते हैं। इस प्रकार शासन तथा
नियम का संबंध ग्रॅगरेजी मंत्रिसमा की उपसमिति के सदश
सित्स उपसमिति में भी अत्यंत समीप का ही है; परंतु यहाँ पर

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों देशों की उपसमितियों के ही ये संबंध कुछ भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर अपनित हैं। स्तिस् उपसमिति किसी प्रस्तान के पास न होने पर इस्तीका नहीं देती। इसके विपरीत यदि जातीय सभा शासन या नियम संबंधी किसी कार्य में अपना मतभेद प्रकट करे, तो खिस् उपसमिति अपनी सन्मति के विरुद्ध मा जातीय सभा की सम्मति पर बड़ी प्रसन्नता से कार्य करती रहती है। स्विस् उपसमिति के सभ्यों में यह सिद्धांत काम करता रहता है कि वे जातीय सभा के सामने जब कोई प्रस्ताव पेश करते हैं, ते। वह इसी लिये करते हैं कि जातीय सभा की शासन या नियम को विषय में एक उचित सलाइ मिल सकी, न कि इसलिये कि वे संपूर्ण शासन के जिन्मेवार हैं। अतः यह उचित नहीं है कि जातीय सभा को उनकी सम्मति पर ही चलना चाहिए: तथा यदि जावीय सभा उनकी सम्मति पर चलने की तैयार न हो तो वे राष्ट्र के शासन की जिम्मेवारी लेने में असमर्थ हैं, अतः वे इस्तीका दे दें। इस दशा में जातीय समा दूसरे व्यक्तियों की उपसमिति बनावे जिनकी सम्मति जातीय सभा की सम्मित से मिलतो हो और जो राष्ट्र के कार्य की जिम्मेवारी ले लें। यही सिद्धांत है जिस पर स्विस् उप-समिति कार्य करती हुई अपनी इच्छाग्रों के विरुद्ध होते हुए भी कई एक बार्वी पर जावीय सभा की सम्मिति पर कार्य करतो रहती है तथा अपना पदत्याग नहीं करती। १८४८ से

खेकर श्रव तक केवल दें। ही बार उपसमिति के सभ्यों ने इस्तोफा दिया है जिसमें केवल एक बार नियम संबंधी मनाड़े के उत्पर उपसमिति ने इस्तोफा दिया था। स्विस् विद्वानों की सम्मति में राष्ट्र के लिये यह अविवेचनापूर्ण वात है कि उपसमिति के सभ्यों को सम्मति-विसंवाद के कारण इस्तोफा दे देना पड़े, जब कि उनमे शासन संबंधी धनेक गुण विद्यमान हैं।

स्विस् उपसमिति को एक प्रकार से प्रवंधकारियी सभा भो कइ सकते हैं। इसके सभ्यों के चुनाव में प्राय: उनकी प्रबंध या शासन की शक्ति ही मुख्य तैर पर देखी जाती है; उनमे यह नही देखा जाता कि वे राजनीतिक नेता हैं या नहीं। स्विस् उपसमिति का एक मात्र कार्य यह है कि स्विट्जलैंड का शासन डिचत विधि पर किया जाय तथा समय समय पर नियमें। के विषय में जातीय समा की उचित सलाह दी जाया करे। उपसमिति से जातीय सभा यह आशा नहीं करती कि वह राष्ट्र की राजनीति की अपने ही हाथ में कर ले; और इसी बात में उपसमिति की राष्ट्र में क्या श्विति है, इसका रहस्य छिपा हुआ है। प्राय: भिन्न भिन्न दली में से ही उपसमिति के सभ्य चुने जाते हैं; पर विचित्रता यह है कि इस पर भी उपसमिति का कार्य बहुत हो अञ्छी तरह पर चलता है, जब कि उनके प्रत्येक सभ्य की आपस में -सम्मित एक नहीं होती। इसका कारण यही है कि उप- समिति के सभ्य अपने कार्य में खतंत्र नहां हैं। वे जातीय सभा के एक प्रकार से सेवक हैं। कुछ भी हो, यह खिट्नलेंड की ही विशेषता है कि वहां राष्ट्रोय उपसमिति के सभ्य बड़ी दूरहर्शिता से तथा निष्णच होकर अपना कार्य करते हैं। वे लोग भिन्न भिन्न दलों में से चुनकर आते हैं, पर वे लोग अपने आपको एक मात्र हलों के सिद्धांतों में ही नहीं जकड़े रखते हैं। उपसमिति के सभ्यों का यह विशेष गुर्ष समक्तना चाहिए कि वे लोग जातीय सभा में बड़ी बुद्धिमत्ता से भिन्न भिन्न दलों के मिन्नता मिटाते हुए राज्य-कार्य बड़ी शांति से चलाते हैं।

डपसमिति के वे ही सम्य प्रायः वारंबार चुने जा सकते हैं, और प्रायः ऐसा होता भी है। १८४८ से १८६३ तक कुल मिलाकर ३१ व्यक्ति उपसमिति के सम्य वन चुके थे जिनमें से ७ अभी उस समय कार्य भी कर रहे थे। गणना से प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का श्रीसत १० वर्ष निकला है। वास्तव में वात तो यह है कि १५ सम्य लगभग १५ वर्ष से उत्पर तक काम कर चुके थे तथा ४ सम्य २० वर्ष से उत्पर तक और एक सम्य ने तो ३० वर्ष से उत्पर तक राष्ट्र की सेवा की थी।

उपसमिति का जब कोई सम्य मर जाता है या इस्तीफा दे देता है, उस समय उसके स्थान पर जातीय समा किसी दूसरे व्यक्ति को सम्य के तीर पर चुनकर भेज देती है। उपसमिति के सभ्यों को प्राय: कार्य बहुत ही अधिक करना पड़ता है। बहुत से यत्न किए जा रहे हैं जिनसे सभ्यों का परिश्रम कम किया जाय। इस प्रकार राष्ट्रीय उपसमिति पर जो कुछ लिखना था, लिखा जा चुका। अब इम कुछ शब्द खिस् न्यायालय विभाग पर लिख देना आवश्यक सममते हैं।

स्विट्जलैंड का न्यायालय विभाग एक विचित्र प्रकार का है। वहाँ मुख्य न्यायालयों के साथ साथ राष्ट्रीय न्यायालय अपना कार्य बहुत ही अच्छी तरह से संपादित करते हैं। मुख्य न्यायालय के अतिरिक्त जातीय सभा तथां राष्ट्रीय उपसमिति भो वहाँ न्याय संबंधी कार्य करती है। स्विट्जलैंड में प्रत्येक सभा के कार्यों की सीमाएँ शासन-पद्धति द्वारा पूर्ण रूप से निर्दिष्ट हैं। १८४८ में मुख्य न्यायालय की शक्ति बहुत कम थी। १८७४ की नियम-धारा से उसे भी मुख्य शक्ति मिल गई।

भौजदारी मुकदमें। के निर्णय के लिये मुख्य न्यायालय सारे प्रांतों में अमण करता है। न्यायालय के अमण की दृष्टि से संपूर्ण स्विट्जेलैंड पॉच भागों में विभक्त है जिनमें वारी बारी से मुख्य न्यायालय चक्कर लगाता है। वे भाग निम्नलिखित हैं—

(१) फ्रेच स्तिट्जलैंड, (२) वर्न तथा उसके चारें। भ्रोर का प्रदेश, (३) जूरिच तथा उसके समीपवर्ती राष्ट्र,

- (४) मध्य तथा पूर्वीय सिट्जलैंड का कुछ भाग छै। । (५) इटैलियन स्विट्जलैंड। '
- मुख्य न्यायाक्षय निम्निक्षितित विषयों में निर्धय करता है-
  - १—ं(क) सार्व-राष्ट्रीय विषय।
    - ( ख ) राष्ट्रों की सीमा का निश्चय।
    - (ग) राजकीय अधिकारियों के राज्यनियम संबंधी भगड़ी का निर्याय।
    - (घ) शासन-पद्धति से निश्चित नागरिकों के अधि-कार संबंधी भगड़े।

मुख्य न्यायालय के हाथ में यह शक्ति नहीं है कि वह शासन-पद्धति के अनुकूल या प्रतिकूल कोई राज्यनियम प्रकट करे। जनता ने यह शक्ति अपने ही हाथ में ली है। इसमें निम्निलिखित विषय सम्मिलित हैं।

- २—(क) भिन्न भिन्न समितियों के साथ राष्ट्रों के भगड़े।
  - ( ख ) राष्ट्रों के प्रति राष्ट्रों के भागड़े।
  - ( ग ) राष्ट्र-संघटन तथा राष्ट्रों के क्रगड़े।
- ३--( क ) राष्ट्रीय व्यधिकारियों के प्रति विद्रोह का पर्यंत्र।
  - ( ख ) सार्वजातीय नियमें। का मंग ।
  - (ग) बढ़े बढ़े राजनीतिक घपराध।

राष्ट्रीय उपसमिति के ब्रिधिकार में इन विषयें। का निर्धय है-

## ( १७३ )

- (१) राष्ट्रीय सेनाप्रों को एकत्र करने के विषय में।
- (२) राष्ट्रीय विद्यालयों के शिचापद्धति संबंधी विषयों में ।
- (३) व्यापार की खतंत्रता।
- (४) आगत कर (Import duties)।
- ( ५ ) व्यय कर ( Consumptive taxes ) ।
- (६) धार्मिक खतंत्रता।
- (७) राष्ट्रीय सभ्यों के चुनाव का ग्रीचिस, ग्रमी-चित्य इसाहि।

## सातवाँ परिच्छेद

## इंगलें ड

संसार की ग्रन्य सब शासन-पद्धतियों में ग्रॅगरेजी शासन-पद्धति निरालो ही है। ध्रीर देशों की शासन-पद्धतियाँ तो बहुघा लिपिबद्ध दशा मे पाई जाती हैं श्रीर वे किसी खास समय को धौर किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समृह की अपने जन्म का आधार मान सकती हैं। फ्रांस की शासनप्रवाली का जन्म सन् १८७५ ईस्वी मे हुआ और उसकी बनाने में भिन्न मिन्न दलों के नेता एक जगह एकत्र हुए। जर्मनी में भी सन् १-६१-६ में वीसर नामक स्थान में बैठकर वहाँ के प्रतिनिधियों ने शासन-पद्धति निर्माण की। यही अमेरिका में भी हुआ। इनकी शासन-पड़ितयों की धाराएँ हमे लिपिवद्ध प्राप्त हो सकती हैं। परंतु इंग्लैंड में न ता शासन-पद्धति का कोई जन्म-दिवस ही कहा जा सकता है और न कोई खास मनुष्य या मनुष्यों का समृद्द इसका निर्माणकर्त्ती कहा जा सकता है। यहाँ की सारी शासन-पद्धति लिपिबद्ध घाराओं के रूप मे भी नहीं मिल सकती। वास्तव मे बात यह है कि इँगलैंड की शासन-प्रणाली कई अवसरों पर दुकडे दुकडे करके बनी और बनती जा रही है। बहुत सा हिस्सा ते। क्वेबल परिपाटी और

लोगों के ब्राचार पर ही निर्भर है। वह लिपिबद्ध नहीं है। यथा ध्रॅगरेजी शासन-पद्धति मे कोई ऐसा लिखित नियम नहीं है कि प्रतिनिधि सभा के अविश्वास पर मंत्रिसमा इस्तीफा दे दे, परंतु यह वात ऐसी स्थापित हो गई है जैसे किसी राज्यनियम की आज्ञा हो। इसी प्रकार श्रॅगरेजी शासन-प्रवाली में कई एक ऐसी बातें भी पाई जातो हैं जो दिलाई कुछ देती हैं, परंतु वास्तव मे हैं कुछ। सच पूछा जाय ता अँगरेजी शासन-पद्धति की यही एक सब से बड़ी विचित्रता है। किसी महाशय ने ठीक ही कहा है- 'श्रॅगरेजी शासन-प्रयाली मे जो दिखाई देता है, वह वास्तव में है ही नहीं; श्रीर जो कुछ है, वह दिखाई हो नहीं देता।' राज्यनियम के प्रतु-सार इंगलैंड का राजा सारे साम्राज्य का सम्राट् है थीर उसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा है. जैसा कि इम आगे चलकर लिखेंगे। परंत क्या वास्तव में उसे ऐसी शक्ति प्राप्त है ? कदापि नहीं ! सच पूछा जाय ते। इंग्लैंड का राजा वास्तव मे कुछ भी नहीं है, उसकी कुछ भी शक्ति नहीं है। इस गोरखघंधे का कारण क्या है ? कारण यही है कि इँगलैंड में वहत सी वात परिपाटी पर ही निर्मर हैं। श्रत: ग्रॅगरेजी शासन-प्रगाली सम: भाने के लिये जब तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया जायगा. तन तक उसका सचा लक्ष्प ध्यान मे आना असंभव है।

यहाँ हम झँगरेजी शासन-प्रणाली की एक और विचित्रता वता देना अचित सममते हैं। वह यह कि अन्य देशों में शासन-प्रणालों के नियमें। श्रीर राज्यनियमें। में भेद है। राज्यनियम तो जातीय समा राजमर्रा बना सकती है श्रीर मिटा भी सकती है। परंतु वहाँ शासन-पद्धति के नियमो को बनाने धौर बदलने के लिये दूसरे ही तरीके का अवलंबन करना पड़ता है। इँगर्लैंड में राज्यनियमें। श्रीर शासन-प्रणाली को नियमे। में कोई भेद नहीं है। दीनों प्रकार को नियम एक ही विधि से बनाए जा सकते हैं थी।र बदले जा सकते हैं। धीर जगह तो इस बात की जॉच करने के लिये बहुधा न्याया-लय रहते हैं कि कहां शासन-प्रगाली के मिन्न मिन्न ग्रंग, शासन-प्रणाली द्वारा प्रदत्त अपने अपने अधिकारों से परे तो नहीं जाते। इंगर्लैंड मे पार्लिमेंट जा कुछ नियम बना है, सब मान्य होंगे। कोई न्यायालय यह नहीं कह सकता कि पार्लिमेंट का कोई नियम शासन-पद्धति के विरुद्ध है। इन विशेषताओं को वताकर प्रव हम ग्रॅगरेजी शासन-पद्धति के मिन्न मिन्न ग्रंगों पर क्रब लिखेंगे।

अंगरेजी ग्रासन-पद्धति अँगरेजी शासनपद्धति से निम्नलिखित के अंग अंग ज्यान देने योग्य हैं— .

(१) राजा, (२) मंत्रिसमा तथा उसकी उपसमिति, (३) गुप्त समा, (४) प्रतिनिधि समा, (५) लार्ड समा। इँगलैंड में वड़ी बड़ी उपाधियाँ देना, लार्ड बनाना नौ तथा स्थल सेना के मुख्य मुख्य अधिकारियों को नियत करना, मुख्य न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, विशप, आर्च विशप तथा अन्य मुख्य मुख्य राज्य-कर्मचारियों को मिल्न मिल्न राज-कार्य-विभागों मे प्रवंधादि के लिये नियत करना राजा के ही

राजा की शक्ति समिति की सहमित से वह अन्य भी वहुत तथा अधिकार से अधिकारों की कार्य में जा सकता है,

परंतु इसका उत्तरहायित्व उपममिति पर ही होता है, न कि राजा पर । इँगलैंड मे राजा बनने का अधिकार पूर्व राजा के बड़े पुत्र को ही है थीर इसका प्रोटस्टेट यत का होना भी ष्प्रावश्यक है। प्रतिनिधि सभा का प्रधिवेशन युलाना, उसकी कुछ समय के लिये बंद कर देना तथा यदि आवश्यकता पहे ता **उसे पुन: नवीन ढंग पर चुनाव के खिये प्रेरित करना आदि.** कार्य राजा के ही हाथ में हैं। यही नहीं वरम उपसमिति की प्रतुमित लेकर राजा युद्ध मी **उद्**वोषित कर सकता है। राज्ञी विक्टोरिया के अधिकारी का वर्णन करते हुए महाशय वैन्हाट ने लिखा था कि राज्ञी संपूर्ण सेना के हथियार रखवा सकती है, लगभग सबके सब राज्याधिकारियों की पदच्युत कर सकती है, सब जहाजों की बेच सकती है, कार्नवाल को देकर संधि कर सकती है और त्रिटेन की विजय के लिये युद्ध आरंभ कर सकती है, सब अपराधियों के अपराध चमा कर सकती है, और सबसे बढ़कर बात यह है कि वह इँगलैंड के सब मनुष्यों को लाई वना सकती है। सारांश यह कि राज्ञी छँगरेजी शासन-पद्धति के अनुसार चलती हुई

इंगलैंड के अंतरीय प्रबंध को उलट पुलट सकती है और एक चुरी संधि या लड़ाई करके सारी जाित को अपमानित कर सकती है तथा नैसिना और स्थलसेना से हथियार रखना-कर सारे देश को अरिचित कर सकती है। महाशय बैच्हाट के उपरिलिखित कथन से स्पष्ट हो गया होगा कि शासन-पद्धित के अनुसार अँगरेजी राजा के क्या अधिकार तथा क्या शिक्तरों हैं। किंतु जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं, राजा वास्तव में इनमें से एक भी कार्य अपने इच्छानुसार नहीं कर सकता। वास्तव में राजा कुछ भी नहीं है। जो कुछ कार्य उसके नाम से होते हैं, वे प्रायः प्रधान मंत्री द्वारा ही होते हैं; और जैसा प्रधान मंत्री चाहता है, वैसा ही वह राजा से करा सकता है। अब हम अँगरेजी मंत्रिसमा तथा उसकी उपसमिति की पर्यालोचना करेंगे।

इंगलैंड में राजा तथा प्रजा दोनों ही शासक हैं। मंत्रि-सभा अपने प्रत्येक कार्य के लिये प्रतिनिधि सभा के आगे उत्तर-

दायिनी है भीर इसी में उसकी शक्ति समझनी चाहिए; क्योंकि यदि वह राजा के प्रति जिम्मेवार होती, तो हुँगलैंड की शासन-पद्धति में राजा की शक्ति असीम हो जाती।

श्रॅंगरेजी शासन-पद्धित में जो कुछ विचित्र बात है, वह यही है कि महामंत्री राजा द्वारा चुना जाता है, पर उसका उत्तर-दायित्व उसके प्रति नहीं रहता, अपितु प्रतिनिधि सभा के प्रति होता है। ग्रॅंगरेजी राजा विजयी दल के किसी मुख्य ज्यक्ति को ( उसकी खोकृति लेकर ) महामंत्री बना देता है। सहामंत्री भ्रपनी इच्छा के अनुसार अपनी एक मंत्रिसमा बनाता है जिसका प्रत्येक सभ्य उसके साथ बहुत सी बातों में प्राय: सहमत होता है। इंगलैंड की शासन-पद्धित में महा-मंत्री की शक्ति बहुत ही भिष्ठक है। उसकी सम्मित के अनुसार ही नए नए व्यक्तियों को लार्ड बनाया जाता है, धौर साम्राज्य के प्रत्येक माग के शासकों को नियत करना भी उसी की इच्छा पर है। मंत्रिसमा प्राय: धपना कार्य उपसमिति द्वारा ही किया करती है। उस उपसमिति के सभ्य प्राय: निम्निल्खित अधिकारियों में से ही होते हैं—

- (१) मुख्य कोषाध्यच।
- (२) लार्ड समा का प्रधान।
- (३) गुप्त सभा का प्रधान।
- (४) मुद्रा-सचिव।
- (५) धायव्यय सचिव।
- (६) तः राष्ट्रीय सचिव --
  - (क) खदेश सचिव,
  - (ख) विदेश सचिव.
  - (ग) भारत सचिव.
  - (घ) उपनिवेश सचिव,
  - (ङ) युद्ध सचिव,

(च) वायु सचिव।

(७) नौ सेनाधिपवि।

(८) स्वास्थ्य सचिव।

( ६ ) स्काटलैंड का मंत्री।

(१०) डाक सचित्र।

(११) शिचा सचिव।

(१२) कृषि और मत्स्य सचिव।

(१३) व्यवसाय-सभा-प्रवान ।

(१४) मजदूर सचिव।

(१५) लंकास्टर की डची का चांसलर।

(१६) राजकीय कार्यों का मुख्य निरीचक।

यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि इँगलैंड मे यद्यपि मंत्रियों को मुख्य मंत्री ही नियत करता है, तथापि उसके लिये उसे राजा की स्वीकृति लेनी पड़ती है। महामंत्रों के भिन्न भिन्न पदों के प्रहल्ल करने से उपसमिति के सभ्यों की उपरिलिखित संख्या घटती बढ़ती रहती है। इँगलैंड में उपसमिति ही राज्य का कार्य करती है तथा विरोधियों के आचेपों का उत्तर देती है। उपसमिति की पराजय होने पर सबके सब मंत्रियों की अपना पद छोड़ देना पड़ता है तथा नवीन महामंत्री अपनी नई मंत्रिसमा तथा उपसमिति का निर्माण करता है।

ग्रॅगरेजी शासन-पद्धित में मंत्रिसमा की यह उपसमिति एक बहा मारी ग्रंग है। गुप्त समा के निषय में हम ग्रागे चलकर लिखेंगे कि उसमें सभ्यों की संख्या बहुत श्रिष्ठक होती है, अतः वह राजा की उचित सम्मित देने के लिये अयोग्य है। आज-कल गुप्त सभा का यह कार्य मंत्रिसभा की उपसमिति हो करती है। उपसमिति के कार्ण राज्यकार्य ठीक तौर पर चलता है और संपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी ले लेने में भी वह समर्थ हो जाती है।

जब तत्कालीन प्रतिनिधि सभा को मुख्य मंत्रो की राजनीति स्वीकृत न हो, उस दशा मे मुख्य मंत्री राजा से प्रार्थना कर उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा को वर्लास्त करवाकर नए सिरे से चुनाव के लिये प्रेरित करता है। इस प्रकार करने से मुख्य मुख्य प्रश्नों तथा प्रस्तावें। पर 'प्रजा की क्या सम्मति है' इसका राज्य की पता लगता रहता है। यह इम पहले ही लिख चुके हैं कि मुख्य मंत्रों की राजा ही नियत करता है।

जिस समय मंत्रिसमा तथा उसकी उपसमिति की रीति
प्रचित्त न हुई थी, उस समय राजा जनता द्वारा मुख्य मंत्री
पर आचेप किए जाने पर अपना अपमान समम लिया करता
था, क्योंकि मुख्य मंत्री को वही नियत किया करता था। अपने
आदमी की रचा कौन नहीं करता १ परंतु मंत्रिसमा की
रीति से यहं दूषण हट गया है। राजा अब एक निष्णच
क्यायाधीश की श्विति में है, जो जनता में जिस इल का
नेता प्रवल हो, उसी को राज्यमार सपुई कर हेता है. और उसे

इससे कुछ भी प्रयोजन नहीं होता कि उसका कौन मित्र है तथा कौन मित्र नहीं है। प्रतिनिधि सभा तथा राजा को परस्पर मिलानेवाली संस्था भी मंत्रिसभा कही जा सकती है। ग्रॅगरेजी राज्यिनयमा के अनुसार राजा सहैव निर्भीत तथा निर्दोष हुआ करता है। यह तभी हो सकता है जब कि राजा की किसी कार्य में जिम्मेवारी न हो। मंत्रिसभा की प्रयाली से अब सब कार्यों का जिम्मेवार मंत्री ही हो गया है। यदि शासन में कुछ भी बुराई आती है तो मंत्री की हो पदच्युत होना पड़ता है तथा दूसरा मंत्री उसके स्थान पर शासन के लिये नियत कर दिया जाता है। सारांश यह कि मंत्रिसभा की प्रयाली से अब ब्रिटेन का राजा सर्वप्रिय हो गया है। यदि अब प्रजा में किसी की समालोचना होती है तो तात्कालिक मुख्य मंत्री तथा उसकी उपसमिति की हो।

फ्रांस में भी मंत्रिसभा है; परंतु उसकी घॅगरेजी मंत्रिसभा से तुलना करना कठिन है। ॲगरेजी मंत्रिसभा के मंत्रियों के अधिकार बहुत कुछ रीति-रिवाजों पर निर्भर हैं छौर इसका कारण भी है। ॲंगरेजी शासन-पद्धति का जन्म आकस्मिक नहां हुआ है, अपितु उसके प्रत्येक छंग को वर्त्तमान कालीन स्वरूप प्राप्त करने में पर्याप्त काल लगा है। इस इशा में लिखित अधिकारों की अपेचा रीति रिवाज का शासन-पद्धति में बहुत भाग होना स्वासाविक है। फरांसीसी शासन-पद्धति का जन्म ग्राकरिमक है, श्रवः उसमें मंत्रियों के श्रधिकार शासन-पद्धति द्वारा निर्धात तथा लिखित हैं। फ्रांस की जनता की स्वतंत्रता से प्रत्यंत प्रेम है। मंत्रियों की स्वेच्छाचारिता उसे पसंद नहीं है। परिगाम इसका यह है कि फरांसीसी प्रति-निधि सभा यदि किसी साधारण वात पर भी फरांसीसी मंत्रियों के विरुद्ध सम्मति दे दे तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है: परंत इंगलैंड मे यह बात नहीं है। इंगलैंड मे मंत्रिसमा के पास पर्याप्त शक्तिशाली साधन विद्यमान हैं। ऋँगरेजी संत्रि-सभा राजा की खीकृति से प्रतिनिधि सभा की वर्खास्त कर पुन: चुनाव के लिये प्रेरित कर सकती है। फरांसीसी मंत्रिसमा ऐसा करने की शक्ति रखते हुए भी असमर्थ है। प्रधान तथा राष्ट्रसमा की स्वीकृति से फरांसीसी मंत्रिसमा, प्रतिनिधि समा को बरखास्त कर सकती है, परंतु फरांसीसी प्रधान नाम मात्र का ही शासक होता है। वह प्रविनिधि सभा की बर्जास कर अपने प्रति विरोध नहीं खड़ा करना चाहता। परिग्राम इसका यह हो गया है कि फरांसीसी मंत्रिसभा यद्यपि ग्रॅगरेजी शासन-पद्धति को देखकर बनाई गई थी, तथापि अंगरेजी मंत्रि-सभा की अपेका वह शक्तिमें अत्यंत न्यून हो गई है। ग्रॅंगरेजी मंत्रिसमा का नियम-निर्माण में बढ़ा मारी हाथ है। फ्रांस में नियम-निर्माण का कार्य प्राय: उपसमितियों के अधीन है। इस कार्य का फल यह है कि फरांसीसी मंत्रिसभा ग्रॅंगरेजी मंत्रिसमा की श्रपेचा शक्तिहीन है।

फांस में कुछ एंसे और भी कारण हैं जिनसे फरांसीसी मंत्रिसमा कॅंगरेजी मंत्रिसमा के सहश काम करने में प्रसमर्थ हो गई है। फांस में 'दलों का इतिहास' नामक शीर्पक में हमने विस्तृत तीर पर दिखाया है कि वहां पर वहुत से दल हैं। जितने बड़े बड़े व्यक्ति उस देश में विद्यमान हैं, उतनी ही वहां दलों की संख्या है। विचित्रता यह है कि एक फरां-सीसी मंत्रिसमा पराजित होकर जब दृटती है तो उसके बहुत से सभ्य प्रायः नवीन मंत्रिसमा में भी ले लिए जाते हैं। सारांश यह कि फांस तथा इँगलैंड की मंत्रिसमा की रीति ध्यापस में एक दूसरी से मित्र है।

चँगरेजी गुप्त समा के निम्निखिखित न्यक्ति सभ्य होते हैं—
(१) राजपरिवार के सम्य, (२) केंटरबरी का प्राचिवशप,
(३) लंडन का विश्रप, (४) लाई चांसगुप्त समा
लर, (४) गुल्य न्यायाधीश, (६) गुल्य
वे।ड्रिस का प्रधान, (७) प्रतिनिधि समा का 'प्रवक्ता', (८) इंगलैंड
के राजदूत, (६) उपनिवेशों के शासक, (१०) इंगलैंड
का गुल्य सेनापित, (११) सब मंत्री, (१२) गुप्त समा के
सभ्य की उपाध-प्राप्त अन्य सब प्रकृष ।

गुप्त सभा का र्घिषवेशन राजप्रासाद में होता है। नए राजा की उद्घेषणा यही सभा करती है और प्रतिनिधि सभा के वर्जीस करने तथा बुलाने के लिये राजा के द्वारा निकाले हुए घेषणापत्र इंसी में तैयार होते हैं। इसकी कई एक छप- समितियाँ हैं जो भिन्न भिन्न राजकीय कार्यों का संपादन किया करती हैं। हन्द्रांत के तौर पर 'न्याय उपसमिति' ही को लीजिए। इसके हाथ में भारत तथा उपनिनेशों की जनता की प्रार्थनात्रों को सुनना है। इसी प्रकार गुप्त सभा की 'शिचा उपसमिति' शिचा संबंधी प्रबंध करती है। इसकी कृषि तथा ज्यापार संबंधी उपसमितियाँ भी हैं जो अपने अपने विभाग का निरीच्या तथा प्रवंध करती हैं।

इँगलैंड की प्रतिनिधि सभा में प्राजकल सभ्यों की जो संख्या है, वह सदा से उसमें नहीं चली बाई है। समय समय पर सभ्यों की संख्या बढते बढते अब ६१५ प्रतिनिधि सभा के लगभग है। प्रतिनिधि सभा के स्वभ्य ५ वर्षे के लिये चुने जाते हैं। इँगलैंड मे प्रतिनिधियों का जन--संख्या से अनुपात १: १५००० है। लार्ड, न्यायाधीश, रोमन कैथोलिक पाइरी, राज्य-पदाधिकारी, राज्य दंडित पुरुष, दिवालिए आदि तथा अन्य कई प्रकार के ऐसे ही व्यक्तियों को छोड़कर प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुने जाने का प्राय: सभी २१ वर्ष या इससे अधिक उन्नवाले अँगरेजी की अधिकार है। यद्यपि सभ्य के तौर पर चुने जाने के लिये कोई शिचा तथा संपत्ति संबंधी कैद नहीं लगाई गई है, परंतु संपत्ति के विना प्रतिनिधि बनना भी कठिन ही है; क्योंकि इंगलैंड में भी प्रति-निधि समा के सभ्य बनने में बहुत ज्यय करना पड़ता है। इम दशा में निर्धन पुरुषों का प्रतिनिधि सभा का सभ्य बन-

कर लंडन में निवास करना कितन है। गणाना से मालूम हुआ है कि सभ्यों का प्रति दिन ५ पौंड के लगमग व्यय होता है। यह शक्ति निर्धनों के पास कहाँ है कि वे लोग इतना व्यय कर सकें। सन् १-६१८ से पहले यहाँ कियों को सभ्य चुने जाने और वोट देने का अधिकार नहीं था, परंतु सन् १-६१८ के बाद से ३० वर्ष की था इससे अधिक उम्रवाली प्रत्येक खी, जो कि कुछ खास जायदाह वाली और शिचित हो, वोट देने की अधिकारियी हो गई है।

कुछ वर्षों से प्रतिनिधि समा के सभ्यों को ६०००) की वार्षिक वृत्ति मिलती है।

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का समय पांच वर्ष है। परंतु झँगरेजी शासन-पद्धति में मंत्रिसभा की रीति ही मुख्य है। परिण्याम इसका यह हुआ है कि झभी तक प्राय: कोई प्रतिनिधि सभा अपने पूर्ण समय तक निद्यमान नहीं रही है। शौसत से जहाँ इसकी स्थिरता का समय चार वर्ष से भी कम निकलता है, वहाँ पिछली सदी की सब से लंबी प्रतिनिधि सभा छ: वर्ष, एक मास तथा बारह दिन तक ही विद्यमान रही थी।

प्रतिनिधि समा अपना 'प्रवक्ता' आप चुनती है, पर उसके क्लार्क तथा सार्जेण्ट एट् आर्म्स राजा द्वारा चुने जाते हैं। प्रतिनिधि समा का बहुत सा समय ते। मंत्रिसमा की उपसमिति के प्रसावों आदि के पास करने में लगता है। प्रतिनिधि

सभा के सभ्यों के अपने नैय्यक्तिक अधिकार भी पर्याप्त हैं। फीजदारी सुकदमा, न्यायालय का अपमान, दिवाला आदि अपराधों को छोड़कर अन्य किसी अपराध में प्रतिनिधि सभा का सभ्य पकड़ा नहीं जा सकता। प्रतिनिधि सभा अपने सभ्यों को अपराध करने पर समा से निकाल सकती है, परंतु उन्हें पुन: चुने जाने से नहीं रोक सकती। प्रतिनिधि सभा अपने विरुद्ध अपराध करनेवाले को कैद कर सकती है और यह कैद तात्कालिक प्रतिनिधि सभा के समय तक ही रहती है, आगे नहीं। वह अपने अधिकार स्वयं ही नहीं बढ़ा सकती। सब प्रस्ताव पहले पहल इसी सभा में आते हैं। आय-व्यय संवंधी बजट तो प्रतिनिधि सभा मे ही पहले उपस्थित किया जाता है।

प्रतिनिधि सभा के सहरा लाई सभा की संख्या भी बदलवी रहती है, जिसका क्योरा इस प्रकार है—

| सन्   |       |     | सभ्य |
|-------|-------|-----|------|
| १२६४  | • • • | ••  | १३€  |
| १६००  | ***   | ••• | Х£   |
| १७६५  | •••   | ••• | २०२  |
| १⊏५५  | •••   | *** | 884  |
| १८६५  | ***   | ••• | ८४४  |
| १८-€४ | •••   | •   | ५७१  |
| १⊏⋲७  | •••   | ••• | ¥⊊o  |

| सम्              |     |     | सभ्य |
|------------------|-----|-----|------|
| i-Ess            | ••• | ••• | ४८६  |
| १स्टब्स          | *** | ••• | ६१८  |
| <b>ग्रावक्</b> ल |     |     | ७४०  |

तार्ड समा में मिष्ट भिन्न श्रेणियों के न्यक्ति है—रायत्त, द्याचे विशाप, ह्यू क, मार्क्विस, द्यन्ते. वैकाउंट, विशाप श्रीर वैरत। इस सुया में ६०० से ध्रिषक इंग्लिश पियर्स हैं। स्कार्ट्नेड क्रीर झायरलैंड के प्रतिनिधि के तौर पर २८-२८ पियर्स हैं। इसके अलावा है। इंग्लिश चर्च के आर्चेविशप हैं और २४ विशय। जर कोई विशय अपनी विश्वपिगिरी से इस्तीफा दे देता है, ता वह नाडे सभा का मध्य नहीं रह जाता। इन सब सध्यों में घिषकांश जन्मपरंपरा से चन्नं भाते हैं। राजा प्राइस सिनिस्टर की सिफारिश पर चाहे जिसकी लार्ड समा का सभ्य वना न्सकता है। पहले प्राइम मिनिस्टर इम अधिकार से वहत फायहा उठाया करते थे। जद नार्ड समा प्रतिनिधि सभा के कियी प्रसाद की नहीं मानती थी धीर वह प्रसाद महत्त्व का होता था, तब प्राइम मिनिस्टर अपने दलवाले व्यक्तियों की क्वार्ड वनवाकर लार्ड समा में उनकी ग्रविकता कर देवा था। अव भी उसे यह अधिकार है, परंतु उसं काम में लाने की भावश्यकता उसे शायद ही कभी पहे।

ज्ञार्ड समा के जंडा समूहरूपेण अपने अधिकार हैं, वहाँ प्रतिनिधि समा के महश उसके व्यक्तियों की मी पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार गिनाए जा सकते हैं—

(१) लार्ड समा अपने विरुद्ध अपराध करनेवालों का कैद तथा उन पर जुर्माना कर सकती है। (२) प्रत्येक लार्ड को सभा मे बक्ता देनेकी पूर्ण स्वतंत्रता है। (३)-लार्ड समा के अधिकार जब कोई नया लार्ड वनाया जाता है, तब लार्ड सभा यह देखवी है कि कही कोई गलवी ता नहीं हुई है। (४) लार्ड सभा के पास अपीले जाती हैं। (५) प्रतिनिधि समा के राज्यकर्मचारियों के विरुद्ध अभियोग इसी-सभा में होते हैं तथा यही निर्माय देती है। (६) नाबालिग, विदेशी, अविश्वासपात्र (जिसने क्फादारी की शपथ न खाई हो) लार्ड सभा में नहीं बैठ सकता। (७) समा में प्रत्येक लार्ड नया प्रस्ताव पेश कर सकता है। प्रतिनिधि सभा के पास किए हुए प्रस्ताव इसी सभा मे आते हैं धीर यदि यह न पास करे ते। वे प्रस्ताव राजा के पास नहीं भेजे जाते। परंतु यदि कोई प्रस्ताव तीन बार प्रतिनिधि सभा में खोक़त हो चुका हो तो लाई सभा की अस्वीकृति रहने पर भी वह नियम बन जाता है।

(१) लाई सभा में जाते हुए या बैठे हुए लाई पकड़े या कैंद नहीं किए जा सकते। (२) पार्लिमेट के खुलने की सूचना राजा की प्रत्येक लाई के पास मेजनी पड़ती है। (३) लाई जूरी के सभ्य नहीं हो सकते।

लार्ड सभा के अधिकार बतलाते हुए लिखा गया है कि प्रजा की अपीले लाई सभा के पास ही जाती हैं। लाई सभा ने न्यायालय के तौर पर संतीषप्रद छाडे समा का न्याया-कामिकया है, यह कहना अति कठिन है। लय संबंधी अधिकार धँगरेज जाति के भगड़ों की सूची जिस प्रकार बढ़ती गई, लार्ड सभा की इस मामले में सर्वथा अयोग्यता भी जनता को क्रमशः मालूम होती गई। महाशय प्रिंकन की सम्मति में प्राकात्रि के प्रनंतर लाई सभा में एक भी प्रकक्षा प्राड्विवाक न रहा जो जनता की अपीलों का डिचत रीति पर निर्योग कर सकता। १८५६ में इँगलैंड में यह खबर फैली कि लाई सभा में राज्यनियमों से अभिन्न किसी न किसी ज्यक्ति की सभ्य भवश्य होना चाष्टिए तथा इस बात के लिये एक प्रस्ताव पास किए जाने का इरादा भी था, परंतु लाई सभा की गलती से ऐसा न हो सका। परिकास इसका यह हुआ 'कि कुछ ही समय के बाद 'मुख्य न्यायालय के न्याय संबंधी नियम' (Supreme Court of Judicature Act ) से लार्ड सभा के हाथ से न्याय संबंधी यह अधिकार सर्वेशा ले लिया जाता: परंतु १८७५ के नियम से उसकी कुछ कुछ प्रिय-कार पुनः प्राप्त हो गए। अब यह राज्यनियम हो गया है कि जब तक लार्ड समा में निम्निलिखित तीन व्यक्ति उपिश्यत न हो, तब तक उसमे अपीलें नहीं सुनी जा सकती हैं। वे तीन व्यक्ति ये हैं--(१) लार्ड चांसलर (Lord Chancellor),

(२) अपील के लाड्स ( Lords of Appeal in Ordinary) और (३) कोई एक लार्ड को न्यायालय विभाग में अधिकारी रह चुका हो।

लार्ड समा के सभ्य न्याय संबंधी विषयों से चाहे परिचित हों या न हों, अपीलों का निर्णय उस समा में बहुसम्मति से ही होता है। इस प्रकार लार्ड समा के न्याय संबंधी अधिकार पर जो कुछ लिखना था, लिखा जा चुका है। अब हम इसके नियम संबंधी अधिकारों का उल्लेख करेंगे।

लार्ड समा के नियम-निर्माण मे प्रायः प्रतिनिधि समा के सदश ही प्रधिकार हैं। प्रतिनिधि सभा की अधिक विषयो में लार्ड सभा की अपेचा क्रम अधिक छार्ड समा के अधिकार प्राप्त हैं। किसी समा में नियम-निर्माण संबंधी आर्थिक विषयों के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव ग्रधिकार पेश हो सकता है तथा इससे पास होकर दूसरी से पास करवाया जा सकता है। वैयक्तिक प्रस्तावों में तो लार्ड सभा की ही प्रधानता है और इसका कारण यह है कि उसके प्रधान के पास बहुत से राज्यकार्य नहीं होते: अतः वह इसी प्रकार के प्रस्ताव संबंधी कार्यों पर विशेष ध्यान दे सकता है। आर्थिक प्रस्तावों का ते। प्रतिनिधि सभा में ही पहले पहल पेश होना आवश्यक है। सुवार संबंधी प्रस्ताव भी प्रायः प्रतिनिधि सभा मे ही पहले पहल जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रतिनिधि सभा

ही लार्ड सभा की अपेचा अधिक उदार विचार की है। परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि हँगलैंड में संकुचित विचारवाली मंत्रिसमा की जब कभी प्रधानता होती है, तब यह बात नहीं रहती। वसर विलियम ऐसन का कथन है कि महाशय ग्लैडस्टन तथा डिनरैली के मंत्रित्व काल में प्रायः बहुत से प्रस्ताव लार्ड सभा में ही पहले पहल पेश हुए थे। इस विषय पर इतना ही लिसकर अब लार्ड सभा के शासन संबंधी अधिकारों पर कुछ विशेष प्रकाश डाला जायगा।

यह कहना सर्वथा अस से पड़ना होगा कि इंगलैंड में लार्ड सभा की शक्ति को प्रतिनिधि सभा ने चूस लिया है।
वास्तविक बात ते। यह है कि इँगलैंड की छार्ड सभा के शासन देंग्ने ही मुख्य सभाओं की शक्ति को संवंधी अधिकार ग्रॅंगरेजी मंत्रिसभा ने ले लिया है। धाज-कल देंग्ने ही सभाओं में नैयक्तिक प्रस्तावों की संख्या दिन प्रति दिन कम हो रही है। धॅगरेजी शासन-पद्धित पर लिखनेवालों की सम्मति में मंत्रिसभा की बढ़ती हुई यह शक्ति इंगलैंड के लिये हानिकर है। महाश्रय लो ने बड़े गंभीर विचार के ध्रमंतर कहा है—''प्रतिनिधि सभा को नियामक सभा कहना निर्धिक है। यह तो ध्राजकल मंत्रियों के नियामक प्रस्तावों की एक मात्र विवाद-भूमि हो गई है। ध्राजकल राजनीतिक विवादों की सभा का काम एक मात्र प्रतिनिधि सभा नीतिक विवादों की सभा का काम एक मात्र प्रतिनिधि सभा

कर रही है।" लाई सेसिल ने एक बार प्रतिनिधि सभा मे स्पष्ट शब्दों से कहा था-"इम लोग वैयक्तिक अधिकारों का व्यतिक्रमण प्रायः सुना करते हैं, परंतु यहाँ पर यह सुना देना भी त्रावश्यक प्रतीत होता है कि प्रतिनिधि सभा की संपूर्ण नियासक शक्ति मंत्रिसभा के ही हाथ मे दिन पर दिन चली जा रहो है।.....इसका क्या कारण है १ इसकी कोई परवाइ नहीं करता। सभ्यों के अधिकार छिन रहे हैं, परंतु इस सभाभवन के बाहर किसी व्यक्ति की इसकी क्रळ भी चिंता नहीं है.....। " महाशय लावेंल ने बहुत सी गणनाधो के बनुसार यह स्पष्ट तीर पर दिखाया है कि किस प्रकार राजकीय प्रस्तावों के सुधारों मे प्रतिनिधि सभा दिन प्रति दिन कम द्वाय दे रही है। प्रापका कथन है कि १८५१ से १८६० तक राजकीय प्रस्तावों मे ४७ प्रस्तावों से सुधार किया गया था: धीर १८७४ से १८७८ तक केवल एक ही प्रस्ताव में तथा १८-४४ से १-€०३ तक केवल दे। ही प्रस्तावें। मे सुधार किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि केवल लार्ड सभा ने ही अपनी शक्ति नहीं खोई है, अपितु प्रविनिधि सभा भी वैसी ही दशा में है। इन दोनों सभाओं की शक्ति यदि किसी ने चूस ली है तो वह केवल मंत्रिसमा ने। सारांश यह कि लार्ड समा ने यदि अपनी शक्तियाँ खोर्ड हैं तो यह न समभाना चाहिए कि उसने वे शक्तियाँ प्रति-निधि सभा को दे दी हैं। बेचारी प्रतिनिधि सभा ता स्वयं ही शक्तिहीन हो गई है। इन दोनें समाद्यों की शक्ति मंत्रि-सभा ले गई है। प्रतिनिधि सभा तथा लार्ड सभा के बीच मे एक ग्रंतर अवश्यमेव है। वह यह कि मंत्रिसभा पहले पहल प्रतिनिधि सभा की ही नशा पिलाया करती है।

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि आर्थिक विषयों में प्रतिनिधि सभा की अपेचा लार्ड सभा की शक्ति न्यून है। आर्थिक प्रस्तावीं का प्रतिनिधि सभा में ही पहले पहल पेश होना आवश्यक है और यह उचित भी प्रनीत होता है, क्योंकि जिस समय संपूर्ण राष्ट्र के चलाने के लिये प्रतिनिधि सभा को ही धन हेना हो, उस समय धन मंदंधी प्रस्ताव भी उसी में पेश होने चाहिएँ।

प्रतिनिधि सभा ने लार्ड सभा से यह अधिकार सर्वधा ही अपने हाथ में ले लेने के लिये पहले पहल १६६१ में प्रयत्न किया। उस समय लार्ड सभा ने वेस्ट मिनिस्टर की सड़की को सुधारने के लिये धन संबंधी एक प्रस्ताव पास करके प्रतिनिधि सभा में भेजा। प्रतिनिधि सभा ने उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार इसे पास न किया और कहा—'धन संबंधी प्रस्ताव पहले पहल उन्हीं के पास पेश होने चाहिएँ जब कि रूपए उन्हीं को देने हैं।' इस कार्य के अनंतर प्रतिनिधि सभा ने अपने यहाँ उसी प्रकार का एक प्रस्ताव पास करके लार्ड सभा के पास मेजा। लार्ड सभा ने उस पर एक टिप्पशी चढ़ाकर अपने यहाँ से पास करके प्रतिनिधि सभा के पास

पुनः भेज दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। अगले वर्ष पुनः इसी प्रकार का एक प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पास होकर लार्ड समा में पहुँचा। लार्ड सभा ने ढील ढाल की तथा कुछ बँहर- घुडिकियाँ दिखताकर इसे पास कर दिया। इसका परि- ग्याम यह हुआ कि प्रतिनिधि सभा ने यह अधिकार उसके हाथ से सदा के लिये छोन लिया। १८०८ में लार्ड सभा मार्थिक विषयों में सर्वधा निःशक हो गई तथा उसके अनंतर शासन-पद्धति में यह नियम स्थिर रीति पर काम करने लगा— ''राजा को प्रत्येक प्रकार की आर्थिक सहायता देनेवाले प्रस्तावों का पहले प्रतिनिधि सभा में पेश होना आवश्यक है और लार्ड सभा उनमें कुछ भी काट-छाँट नहीं कर सकती। जो कुछ इसके हाथ में है, वह यही है कि चाहे वह इन प्रन्तावों को पास करे या न पास करें''।

यह भी पूर्व में लिखा जा चुका है कि लार्ड सभा प्रतितिधि सभा की अपेचा संक्रुचित विचार की है। उदार दलवालों की यह सभा बहुत ही अधिक काट छाँट किया करती है।

प्रतिनिधि सभा कं बहुत से प्रस्ताव बित रीति पर ध्यान रखकर नहीं बनाए जाते। लाई सभा उन प्रस्तावों का सशोधन किया करती है। संशोधन करने कं लिये साहम, खर्तत्रता थ्रीर निपन्नता इन तीन गुणों की अत्यंत अधिक अपव-श्यकता होती है। लाई सभा में साहस तथा स्वतंत्रता ये दोनों गुगा विद्यमान हैं, पर दुःख की बात है कि उसमें निष्पत्तवा का गुगा नहीं है।

लार्ड सभा जातीय दलों के विचारों से प्रायः प्रभावान्वित हो जाया करती है जिससे प्रसावें का संशोधन उचित रीति पर नहीं होने पाता। राजनीतिक्रों की सम्मति है कि समय पाकर लार्ड सभा मे यह गुगा भी द्या ही जायगा।

इँगलैंड मे लार्ड समा से जाति को जो कुछ लाभ पहुँचते है, वे मुलाए नहीं जा सकते। इँगलैंड एक मात्र लार्ड:सभा के कारम भयानक स्नाक्रांतियों का पात्र न ळाडं समा का हो सका। लाई सभा का उच्छेद कर समुच्छेद राज्य की संपूर्ण नियामक शक्ति एक सभा के हाथ में दे देना इंगलैंड के लिये सर्ववा हानिकर है। यदि किसी देश को बाक्रांतियों की चाह हो तो वह यह काम करे। संपूर्ण सभ्य देशों की शासन-पद्धतियाँ यही बता रही हैं कि देश की नियासक शक्ति की एक स्नमा के हाथ से कमी न देना चाहिए। इँगलैंड ने ते। कामवेल के समय मे ऐसा करके फल भाग ही लिया है। रंप ने १६४६ की १७ मार्च को राजा के पद की जाति के लिये ध्रनावश्यक तथा सयानक उद्दराया धीर उसी के दे। दिन बाद लार्ड सभा पर भी श्रपनी छूरी चला दी तथा उसका भी एक नियम द्वारा सहा के लिये मूलोच्छेदन कर दिया। उस नियम का क्र निम्नलिखित है--

'The Commons of England—finding by long experience that the House of Lords is useless and dangerous to the people of England to be continued—have thought fit to ordain and enact that from henceforth the House of Lords in Parliament shall be and hereby is wholly abolished and taken away, and that the Lords shall not from henceforth meet or sit in the said House, called the Lords' House, or in any other house or place whatsoever, as a House of Lords; nor shall sit, vote, advise, adjudge or determine on any matter or thing whatsoever, as a House of Lords in Parliament'

इस प्रकार लार्ड सभा को सर्वथा नष्ट कर भूँगरेज जाति के कुछ सभ्यों ने इँगलेंड पर एक सभा द्वारा ही शासन करने का यह किया, परंतु वे लोग सफल न हो सके तथा भूँगरेज जाति को कुछ ही समय के वाद 'राजा' तथा लार्ड सभा इन दोनों का ही पुन: बद्धार करना पड़ा। हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि एक नियासक सभा द्वारा किसी जाति का शासन सफलता से नहीं चल सका है। श्रत्यंत उन्नत श्राचारवाली जातियों में यह संसद है। परंतु श्राजकल कोई जाति इतने उच्च श्राचार की नहीं है। श्रतः एक नियासक समा द्वारा सफलता से शासन होना भी कठिन ही हो गया है। महाशय वाल्टर वैज्हाट ने बहुत ही ठीक कहा है—

''परिपूर्ण तथा अति योग्य प्रतिनिधि सभा यदि किसी देश में हो तो उस देश के लिये किसी दूसरी राष्ट्र सभा या लार्ड सभा का होना सर्वथा ही निरर्थक है। परिपूर्ण तथा ध्रति यं।ग्य प्रतिनिधि सभा से हमारा तात्पर्य यह है कि वह पूर्ण रीति पर जाति की प्रतिनिधि हो. उसके सभ्य उच्च धाचार के हो, जिनमे क्रोध, लीम, मोइ, ईर्घ्या, द्वेष धादि दूषयों की सत्ता न हो तथा जिनमें विचार शक्ति इस सीमा तक हो कि उनके कार्यों तथा विचारी में ब्रुटि का खान तक न रहता है।, तथा जिनके पास किए हुए प्रस्तावीं के पुनः निरीच्या की कुछ भी श्रावश्यकता न हो। यदि इस प्रकार के सभ्य किसी देश की प्रतिनिधि सभा में विद्यमान हो तो उस देश के लिये किसी दूसरी राष्ट्र सभा या लार्ड सभा का रखना सर्वथा अनावश्यक है; धनावश्यक ही नहीं ध्रिपतु अत्यंत ज्ञानिकर भी है। परंतु यदि ऐसी दशा न हा, तब ते। दूसरी सभा का हाना बहुत ही धावश्यक है: श्रीर यदि दूसरी सभा कोई उद्देश्य न रखे तो उसे उसका बुरा फल भी श्रवश्य ही मांगना पढ़िंगा, इसमें संदेष्ट करना वृथा है।"

## श्राठवाँ परिच्छेद

श्रास्ट्रिया, हंगरी तथा इनसे उत्पन्न राष्ट्र

युरापीय महासमर के पहले धारिट्या और हंगरी दीनों एक ही साम्राज्य मे थे। अपने अपने अंतरीय विषयों मे ये दोनो स्वतंत्र अवश्य थे, परंतु आस्ट्रिया का राजा इन दोनों के संघटन का सम्राट् था। इन दोनों राष्ट्रों का सम्मिलन विचित्र था धौर इनकी शासन-पद्धति भी धपूर्व ही थी। आस्ट्रिया तथा हंगरी में बहुत सी भिन्न भिन्न भाषामाषी जातियों का निवास था। वे जातियाँ भ्रापस मे सदा लड़ती रहती थीं तथा एक जाति दूसरी को कुचलने का यत्न करती रहती थी। हंगरी मे मगयार जाति की प्रधानता थी, पर ब्रास्ट्रिया में ऐसी वात नहीं थों। आस्ट्रिया में जर्मनी की शक्ति की अन्य जातियाँ कम नहीं कर सकती थीं। राजनीतिक मामलों को छोड़कर ग्रास्ट्रिया के साथ हंगरी का वैसा ही सबंध था जैसा कि एक विदेशीय राष्ट्र का होता है। दोनीं एक दूसरे से स्वतंत्र सममे जाते थे। दोनों की शासन-प्रणाली सिन्न भिन्न थी, दोनों की पार्लिमेटें भिन्न भिन्न थी धीर दोनों के न्यायालय भी भिन्न भिन्न थे। कितु ऐसा होते हुए भी दोनों मिल गए थे। दोनों का सम्राट् एक था, फंडा एक था, दोनों का नागरिकत्व (citizenship) एक वा और दोनों अपने अपने

प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा अपनी एक नीति भी स्थापित रखते थे। इस इन दोनों राष्ट्रों की प्राचीन शासन-प्रणाली पर भी कुछ लिखेगे।

द्यास्ट्रिया की प्राचीन शासन-प्रवाली का निर्माख सन् १८६७ में हुआ था। इस शासन-प्रवालो के अनुसार आस्ट्रिया

का सम्राट् राज्य का मुख्य पदाधिकारी
या। इस पद का अधिकार सम्राट् के
वंशजों की ही था। एक जातीय सभा थी और एक मंत्रि'सभा भी थी। सम्राट् की समस्त ब्राह्माएँ किसी न किसी
मंत्री द्वारा इस्ताचरित होती थाँ। किंतु यह कहीं नहीं स्पष्ट
किया गया था कि मंत्रिसभा पालिंमेंट के प्रति उत्तरदायी
होगी। शासन-पद्धति के निर्माण के कुछ काल बाद मंत्रिसभा
का पालिंमेट के प्रति उत्तरदायित्व उत्परी रीति रिवाजों में ते।
स्थापित हो गया था, किंतु पालिंमेंट मे दलवंदी ठीक तरह से
न होने के कारण सम्राट् मनमानी करा सकता था।

श्रास्ट्रिया की जातीय सभा था पार्लिमेंट दें। सभाग्री से मिलकर बनी थी—एक ते। लाई सभा श्रीर दूसरी प्रति-निधि सभा। लाई सभा के सभ्य राज-छाई सभा पुत्र, राजवंशज, कुलीन व्यक्ति, पादरी, महापादरी श्रादि होते थे। सम्राट् बहुत से व्यक्तियों को लाई सभा का जीवन भर के लिये सभ्य बना सकता था। लाई सभा तथा प्रतिनिधि सभा के श्रधिकार एक ही सहश थे। प्रतिनिधि सभा के सभ्य छः वर्षों के लिये चुने जाते थे।
प्रतिनिधि सभा को सम्राट् जब चाहे तब विसर्जित कर सकता
श्रा। प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव
प्रतिनिधि सभा

(१) मूमिपति, (२) नगरनिवासी, (३) व्यापारीय समितियाँ, (४) प्रामवासी, (५) साधारण जनसमूह।

इन पॉच श्रेणियों के अनुसार ही चुनाव के प्रांती का विभाग था। बहुत से ऐसे ऐसे छोटे नगर भी थे जो स्वतः एक प्रांत थे। साधारण तैर पर प्रत्येक प्रांत को एक एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था।

प्रतिनिधि सभा का प्रति वर्ष अधिवेशन होता था। लार्ड सभा तथा प्रतिनिधि सभा किसी में पहले प्रसाव पास किया जा सकता था तथा पास करके दूसरी सभा में पास करने के लिये मेजा जा सकता था। प्रत्येक प्रकार के नियम, व्यापारिक संधियाँ तथा कर आदि निषयों का दोनों सभाश्रों में पास होना आवश्यक था।

श्रास्ट्रिया के सदृश हंगरी की मी अपनी स्वतन्न शासन-पद्धित थी; कितु हंगरी का भी अधिपति हंगरी आस्ट्रिया का सम्राट् ही था। सम्राट् को आस्ट्रिया तथा हंगरी दोनें! हो की राजधानिया में दो बार राज्याभिषंक कराना तथा शपथ लंनी पड़ती थी। श्रास्ट्रिया का सम्राट् "हंगरी का ईश्वर प्रेषित राजा" की उपाधि से भी पुकारा जाता था। चुडापेस्ट में हंगरी की राजधानी थो श्रीर यहाँ पर वह हंगरी की मित्रसभा स्वयं चुनकर स्थापित करता था। परंतु यहाँ की मंत्रिसभा प्रतिनिधि सभा के प्रति पृरी तरह से उत्तरहायी थी। कारण यह था कि हंगरी में मगयार लोग श्रिषक थे श्रीर उनमें एकता थी। सम्राट् यहाँ श्रपनी चाल नहीं चल सकता था। यहाँ की पार्लिमेट में भी दे। सम्राप् था। प्रथम तथा श्रंतरंग सभा में वंशपरंपरा सं चले श्राप हुए सभ्य रहते थे श्रीर दूसरी तथा प्रतिनिधि सभा में जनता द्वारा चुने हुए सभ्य होते थे।

सम्राट् ही ध्रास्ट्रिया हंगरी की खल तथा जल सेना का निरीचण करता था। कुछ विसागों के पदाधिकारियों को देनिंग एंशों में सम्राट् ही नियत करता था। देनिंग ही राष्ट्र विदेशी राष्ट्रों के साथ संधि, ज्यापार तथा धन्य सार्वजातीय विपया पर पृथक् पृथक् वात नहीं कर सकते थे। सारांश यह कि देनिंग ही राष्ट्रों का 'कार्य बहुत कुछ मिलकर किया जाता था। आस्ट्रिया तथा हंगरी की अपनी अपनी सेनाएं थां, परंतु जातीय सभा की धाज्ञा के विना वे युद्ध पर नहीं भेजी जा सकती थो। देनिंग राष्ट्रों का व्यय समय समय पर देनिंग ही राष्ट्रों की समाएं नियत कर देती थीं; परंतु यदि एंसा न है। सकता था तो सम्राट स्वयं व्यय नियत यदि एंसा न है। सकता था तो सम्राट स्वयं व्यय नियत

कर देता या तथा कौन राष्ट्र कितना दं, यह भी स्वयं ही निर्धारित कर देता था।

आस्ट्रिया हंगरी की सम्मिलित शासन-पद्धति अति विचित्र थी। दोनों ही देशों के प्रतिनिधियो की एक एक राष्ट्र-संघ-टन की सभा होती थी। प्रत्येक देश साठ साठ सभ्य भेजता वन साठ सभ्यों में से ४० सभ्य राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा के द्वारा चुनकर आते थे और २० सभ्य राष्ट्रीय लार्ड सभा की म्रोर से। इनका चुनाव प्रति वर्ष होता था। उनका अधिवेशन एक बार वाइना में होता था तो दूसरी बार बुडा-पेस्ट मे। जिस बार सभा का श्रधिवेशन धारिट्या में होता था, उस बार उसकी कार्रवाई जर्मन भाषा में होती थी, परंतु जब उसका अधिवेशन बुडापेस्ट मे होता या, उस समय उसकी कार्रवाई मगयार भाषा मे ही लिखी जाती थी। कोरम ८० सभ्यों का होता था। राष्ट्र-संघटन की सभाक्रो मे सम्मति देने का अधिकार भी देानों राष्ट्रो के सभ्यों की समान ही था। सारांश यह कि राष्ट्र-संघटन की सभाग्रे। से भ्रास्ट्रिया तथा हंगरी को शक्ति में समान सममकर ही काम किया जाता था। यह घटना इस वात की मी स्पष्ट करती है कि किस प्रकार दोनों राष्ट्र अपने आपको एक दूसरे से पृथक समभते थे।

किंतु ग्रास्ट्रिया हंगरी की इस शासन-प्रणाली से वहाँ के सब निवासी संतुष्ट नहीं थे। जैंसा कि हम ऊपर बता भाए हैं, ग्रास्ट्रिया में जर्मन ग्रीर इंगरी में मगयार ये ही सारे देश मे वास्तव मे सुखी थे। अतः जब सन् १-६१४ मे आस्ट्रिया इंगरी के ही सर्विया की चुनौती देने पर युरोपीय महासमर छिड़ा धौर बाद में इसमें भास्ट्रिया हंगरी की द्वार होने लगी, तब धास्ट्रिया हंगरी की दबी हुई जातियों ने ध्रपनी खतंत्रवा का अच्छा मौका देखा। पेल्स, जेक्स, स्लोबेक्स तथा जूगीस्लोव्ज, सभी धपनी स्वतंत्रता की छावाज ष्ठाने सरो। सन् १८१८ में सम्राट्ने इनको कुछ मधि-कार देने की शेषिया की, कितु 'का बरपा जब क्रपी सुखाने'। लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए। हंगरी ने भारिद्रया से अपना संबंध तीह लिया। एक के बाद एक एक जाति ने अपनी स्वतं-त्रता की चेषिका कर दी और अपनी अपनी काम चलाऊ सर-कार स्थापित कर स्ती। ११ नवंबर सन् १-६१८ को जिस दिन युद्ध की शांति हुई, सम्राट् अपने पद से अलग हो गया धीर समस्टिवादियों (Social Democrats ) की एक सभा ने शेष आस्ट्रिया मे प्रजा के प्रतिनिधिस तात्मक राज्य की घोषणा कर दी। अतः आस्ट्रिया हंगरी के सम्मे-बन से निम्निबिखित छ: नए राष्ट्र उत्पन्न हुए-(१) मास्ट्रिया, (२) इंगरी, (३) पालैंड, (४) जेकीस्त्रोवेकिया, (५) जुगोस्लेविया धीर (६) रूमानिया।

(क) नवीन आस्ट्रिया का प्रतिनिधितंत्र राज्य—नवीन आस्ट्रिया मे प्राचीन आस्ट्रिया के केवल सात ही प्रांत हैं। इनके भी कुछ हिस्से अन्य राष्ट्रो द्वारा ले लिए गए हैं। इसकी जनसंख्या प्राचीन आस्ट्रिया की जनसंख्या से केवल ्रै ही है।

- ( ख ) हंगरी-सन् १-६१८ के नवंबर मास में हंगरी ने भी अपने की प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य बीषित किया या ग्रीर कई महीनी तक एक कामचलाऊ सरकार द्वारा शासित भी होता रहा। इसके वाद कुछ दिनों तक किसानों तथा मजदूरों की सोवियट सरकार रही (जैसा कि रूस मे है)। कितु यह सोवियट सरकार रूमानिया की सेना द्वारा दवा दी गई और पहली सरकार पुन: स्थापित हुई। सन् १-२० में एक जातीय सभा का निर्वाचन हुआ। इसके सदस्यों की चुनने के लिये प्रत्येक की पुरुष को मत देने का श्रिधकार या। इस जातीय समा ने कोई नई शासन-प्रयाली नहीं बनाई ग्रीर महासमर के पहले-वाली पुरानी शासन-पद्धित में ही समयानुकूल कुछ भदल वरल करके हंगरी को परिमित एकसत्तात्मक राज्य बेषित कर दिया। किंतु सम्राट् का पद खाली ही रखा। महासमर के फल-खरूप हंगरी की बहुत कुछ जमीन जाती रही थ्रीर ननीन इंगरी की जनसंख्या प्राचीन हंगरी से आधी ही रह गई।
- (ग) पोर्लैंड का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य—नवीन पोर्लैंड श्रास्ट्रिया, जर्मनी श्रीर रूस के साम्राज्यों के कुछ कुछ हिस्सों से मिलकर बना है। श्रठारहवीं शताब्दी के

ग्रंतिम चरण से पोर्लैंड एक खतंत्र एक-सत्तात्मक राज्य था। यह अपनी विचित्रता के लिये प्रसिद्ध था। वहाँ का राजा जनता द्वारा चुना हुआ होता था। इन विचि-त्रता के अतिरिक्त पोर्लैंड में एक और बड़ी विचित्रता थी। वह यह कि जातीय सभा मे जब तक सबकी एक राय न हो, कोई काम नहीं हो सकता बा-कोई नियम नहीं बन मकता था। कोई सभ्य यदि उठकर यह कह दे कि 'मैं विरोध करता हूँ' तो चाहे बाकी सबके सब उसे क्यों न चाइते हों, वह प्रस्ताव गिर ही जाता था । इस बेहूदगी से यहाँ भागहों का घर ही वन गया। पोलैंड के शासपास जर्मनी, धास्ट्रिया धौर रूस सदद बलशाली धौर लालचो साम्राध्य ये ही। सबकी धाँखें बेचारे पोर्लेंड पर गढ़ गई'। सन् १७६५ तक पोर्लैंड का दुकड़ा दुकड़ा इड्प कर लिया गया और -स्वतंत्र पोलैंड का कोई टुकड़ा युरे।प को नक्शे पर न बचा। इसके बाद करीब एक शताब्दो तक पार्लींड में जातीय श्राही--लन मचते रहे, परंतु वे इमेशा इन्हीं तीनी साम्राज्यों द्वारा दवा 'दिए जाते थे।

युरोपीय महासमर मे पोलैंड का भाग्य चमका। मित्र राष्ट्रों की यह इच्छा थी कि पोलैंड की खतंत्रता दे दी जानी चाहिए। इनकी जीत होने पर ऐसा ही हुआ श्रीर पोलैंड को घर बैठे खतंत्रता प्राप्त हो गई। जर्मनी श्रीर धास्ट्रिया के हारने पर पेलिंड के सब हिस्सों ने सिलकर एक जातीय नभा चनाई श्रीर पोर्लेंड की शासन-प्रणाली निर्मित की। यह शासन-प्रणाली प्रतिनिधिसचात्मक है।

- (घ) जेकोस्तोवेकिया का प्रतिनिधिसत्तात्मक राख्य— जेकोस्तोवेकिया में बोहेमिया का प्राचीन राज्य, मेरिविया, सिलोशिया थ्रीर स्तोवेकिया शामिल हैं। महासमर के पहले स्तोवेकिया हंगरी का एक हिस्सा था थ्रीर बाकी के हिस्से प्रास्ट्रिया के ग्रंतर्गत थे। इसकी जनसंख्या लगभग १४००००० है। इनमें ड्रे जेक्स लोग हैं। इसकी खतंत्रता महासमर के श्रंतिम दिनों में घेषित हुई थी थ्रीर महीने भर बाह ही कार्य में सी लाई गई थी। सन् १६२० में यह काम-चलाऊ शासनप्रवाली स्थायी बना दी गई।
- (ड) धौर (च) रूमानिया, धौर 'सर्क्स, क्रोट्स धौर खोवेन्स' के राज्य—हमानिया और जूगोस्लेविया वास्तव मे प्राचीन ध्रास्ट्रिया हंगरी के ही हिस्से नहीं कहे जा सकते। महासमर के पहले रूमानिया एक छोटा सा राज्य था। धव उसमें वेसाविया, वूकोनिया धौर ट्रान्सल्वेनिया भी शामिल हो गए हैं। धतः वह धव पहले से दुगना हो गया है।

जूगोस्लेविया ते। प्राचीन सर्विया ही है जो कि अब उससे तिगुना है। इसमे मांटीनीमां भी शामिल हो गया है। जूगोस्लेविया का राजकीय नाम 'सर्व्स, कोट्स छीर स्लोवेन्स का राज्य' (The Kingdom of the Seibs, Choats, and Slovens) है। इसकी नवीन शासन-प्रणाली सन् १-६२१ में जनता की

निर्वाचित जातीय सभा द्वारा निर्मित हुई है। ये दोनेां राज्य 'परिमित एकसत्तात्मक राज्य' हैं।

वपर्युक्त छंद्दो राष्ट्रों में राष्ट्र का एक द्वी एक अधिपति है। जूगोस्लेविया और रूमानिया मे राजा हैं, और ये लड़ाई के पहलेवाले राजवंश के ही हैं और इनके बाद भी इन्ही के पुरुष वंशज राज्यधिकारी होगे। हंगरी में अभी तक कोई राजा गद्दी पर नहीं बैठाया गया है, कितु शासन-प्रणाली के अनुसार यहाँ भी एकसत्तात्मक राज्य ही रहेगा। आस्ट्रिया, पोलैंड और जेकोस्लोवेकिया में जातीय सभा की देंगों सभाओं के एक साथ बैठकर जुने हुए प्रधान मुख्यधिपति हैं। आस्ट्रिया में प्रधान की अविध चार वर्ष की है और पोलैंड तथा जेको-स्लोवेकिया में सात सात वर्ष की है।

जुगोस्लेविया में केवल एक ही सभा की व्यवस्थापिका सभा है और इसके सभ्य जनता द्वारा चुने जाते हैं जिसमें प्रत्येक ख़ी-पुरुष को मत देने का अधिकार है। इंगरी ने अभी तक निश्चित नहीं किया है कि वह एक सभा की ही जातीय सभा रखेगी या दें। सभाओं की। आस्ट्रिया, पोलैंड, जेकोस्लोवेकिया और कमानिया में जातीय सभाओं में दें। दें। सभाएँ हैं—अंतरंग सभा और प्रतिनिधि समा। इनमें प्रतिनिधि सभा जनता द्वारा चुने हुए सभ्यों की ही होती है।

# नवाँ परिच्छेद

#### रूम

सन् १६१७ के पहले रूस एक कट्टर एकसत्तात्मक राज्य था। यहाँ का राजा जार कहलाता था। उसने लोगों पर बढ़ा ग्रन्याय मचा रखा था। सम् १-६०५ मे, लोगों के क्रांति करने पर, उसने एक राष्ट्र सभा की खापना की धौर समस्त बालिग पुरुषो का इसके सभ्यों के निर्वाचन का अधिकार दिया। परंतु दो साल के अनुभव से इस निर्वाचन विधि को अपने अधिकारों में कटक समस्रकर उसने इसकी बंद कर दिया और एक ऐसी विधि निमित की जिससे राष्ट सभा मे उसके ही पचपाती सभ्य रह सकें। ऐसा ही हुआ। यद्यपि सामान्यतः लोग भ्रत्यंत ही असंतुष्ट थे, तथापि कुछ काल तक यही व्यवस्था चलती रही। सन् १-१४ में महा-समर छिड गया। संकट का समय सममकर सब दलीं ने मिलकर सरकार का साथ देने का निश्चय किया। १-६१४-१-१५ में रूस के कई जगह हार जाने के वाद राष्ट्र सभा ने सरकार के सन्मुख युद्ध सफल बनाने की कुछ सलाह उपिश्वत की। किंतु विनाशकाले विपरीतबुद्धिः, — इन सलाहीं की बुरी तरह अवहेलना की गई। सेना और शासन के अन्य

शा०--१४

विभागों की कमनीरी पर लोग पहले ही से मड़के बैठे थे। यह अवहेलना अपि में घी का काम कर गई। इतना ही नहीं, जार ने इस अवसर पर ऐसे बेहू दे और जनता के प्रतिकृत मंत्री रखे थे कि राष्ट्र सभा के 'जी हुजूर' सभ्य भी जार के विरुद्ध हो। गए। इस कंटक को भी दूर करने के लिये जार ने राष्ट्र सभा के वरखास्त होने का हुक्म दिया। पर अब जार हद से वाहर पहुँच चुका था। राष्ट्र सभा के सभ्यों ने उसकी बात नहीं मानी और अपना एक मंत्रिदल कायम करके एक नई कामचलाक सरकार (Provisional Government) स्थापित कर ली; और यह घोषणा की कि शीध ही एक सुन्यवस्थित प्रतिनिधि सभा बुलाई जायगी जो नए सिरे से हस की शासन-प्रणाली का निर्माण करेगी। इस कामचलाक सरकार के साथ ही मार्च सन् १६१७ की प्रसिद्ध क्रांति सारे हस में हो गई और जार राजपद से विहीन हो गया।

इघर ते। यह कामचलाऊ सरकार स्थापित हुई, उघर उसी दिन पेट्रोग्रेड मे भी अमजीवियों के प्रतिनिधियों की एक सभा सेविन्ध्यट स्थापित हुई जो दो दिन बाद अमजीवियों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सेविन्ध्यट कहलाई। इसने भी शासन का अधिकार अपने हाथ मे ले लिया। रूस में अब दो सरकार हो गई जो अपनी अपनी मिन्न भिन्न भाजाएँ देने लगीं। अंत में सेविन्ध्यट ने उपर्युक्त राष्ट्र सभा की कामचलाऊ सरकार को दवा लिया। नवंदर सम् १-६१७ में यह काम-

चलाऊ सरकार सेना के जोर से विलक्कल उखाड़ हाली गई। राजनीतिक क्रांति के साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक क्रांति का भी ढंका पीटा गया। इसके मुख्य कर्ता-धर्ता बेलिशेविक नामी दल से मशहूर हैं।

इस घटना के बाद रूस भर की सारी से िह्यटों ने एक शिखल रूसी-से िह्यट-कांग्रेस की और संसार के प्रसिद्ध पुरुष निकालाइ लेनिन की अध्यचना में एक कार्यकारियी सभा स्थापित की। इसने लड़ाई में मित्र राष्ट्रों का साथ छोड़ दिया। प्रथम श्रेयों और मध्यम श्रेयों के लोगों से उनकी संपत्ति छुड़ा ली और श्रमजीवी मजदूरों को बाँटी। रेल, फैक्टरी इसादि सब लोगों के कायदे के लिथे अपने हाथ में ली, जार तथा उसके संबंधियों को जान से मार डाला, कई बड़े बड़े धनियों, अफसरों और उपाधिधारियों को खनम किया, कहयों को जेल में दूँसा और कह्यों को देशनिकाला दिया। गिरजावर भी साफ कर डाला। वास्पर्य यह कि रूस की विलक्कल काया पलट कर दी। जिधर देखें, उधर साम्यवादियों का ही बोलवाला हो गया।

सन् १-६१८ के प्रोष्म काल में इन बोलशेविकों ने श्रिखल-रूसी-सोवियंट के संन्मुख एक शासन-प्रणाली उपस्थित की। यह शासन-प्रणाली खोकृत हो गई, श्रीर श्राज भी रूस में वहीं शासन-प्रणाली प्रचलित है, यद्यपि सन् १-६१८ से ध्रव तक उसमें कई जगह रहोबदल भी कर दिया गया है। इसी वीच में रूस के कई हिस्सों ने अपनी प्रथक् पृथक् स्वतंत्रता की वेषिया कर दो और अपनी अपनी प्रथक् पृथक् सोव्हियट स्थापित कर दी। सन् १ ६२२ में इन सबका एक संघटन हो गया और इस राष्ट्र-संघटन की शासन-प्रयाली सन् १६२३ में निर्मित की गई। यह राष्ट्र-संघटन 'यूनियन आफ सोव्हियट सोशिधलिस्ट रिपवलिक' (SSSR) के नाम से प्रसिद्ध है।

## रूसी गासन-पद्धति के मूल तत्त्व

शासन-पद्धति की यह प्रथम घेषिया है कि कस सेविह-यटों का प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है। इसका अर्थ यह है— कस की मुख्य सभा में सीधे जनता द्वारा जुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, किंतु इसमें सेविहयटों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यह किस तरह है, यह हम आगे चलकर नतलावेंगे।

सोव्हियदों के चुनाव के लिये १८ वर्ष की अवस्था के और इससे अधिक अवस्थानले समस्त एशियानिवासी की-पुरुषों की मत देने का अधिकार है, वर्शों कि वे खयं अपने परिश्रम से अपनी जीविका चलाते हों और अपने लाभ के लिये दूखरों से परिश्रम न कराते हों। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निन्न-लिखित लोग मत देने के अधिकारी नहीं होंगे—

- (क) जे। लाम के लिये दूखरों से मजदूरी कराते हैं (इसमें घरू नौकर शामिल नहीं हैं)।
- ( ख ) जो ऐसी पूँजी से भ्रपनी जीविका चलाते हैं जो उनके परिश्रम की कमाई नहीं है। जैसे ज्यान, किराया, मुनाफा इत्यादि।

- (ग) रोजगारी, बनिए, महाजन, एजेंट लोग, मध्यम श्रेगीवाले लोग इत्यादि ।
  - ( घ ) पादरी और पुरोहित।
  - ( क ) वे लोग जो जार के जमाने में बड़े बड़े श्रोहदी पर थे।
  - ( च ) पागल और चारी इत्यादि में पकड़े गए कैदी।

इसके साथ ही साथ उन परदेशियों को भी मत देने का अधिकार दिया गया है जो रूस में रहते हैं और अमजीवी हैं।

, क्षेवल मजदूर पेशेवाले ही सब अधिकारों के अधिकारी हैं। रूसी शासन-प्रणाली के मूल तत्त्व जानने के बाद अब

यह जानना म्रावश्यक है कि शासन-प्रवाली का ढाँचा किस

प्रकार का है। पहले इस रूसी राष्ट्र-

राष्ट्र-सबटन SSSB संघटन की शासन-प्रवाली का वर्णन की शासन-प्रवाली करेंगे जो सन् १६२२ में प्राचीन रूख के अलग अलग खतंत्र राष्ट्र बने हुए चार हिस्सों ने निर्मित की यी। ये चार खतंत्र राष्ट्र इस प्रकार हैं—रूस (खास), यूक्रे-निया, व्हाइट रूस और ट्रांस-काकेशिया। इन राष्ट्रों का संघटन अमेरिकन राष्ट्रसंघटन के ही सहश है। इस संघटन की मुख्य समा संघ सोविह्यट महासमा (Union Congress of Soviets) है। इसके सभ्य प्रांतीय सोविह्यट तथा नगर सोविह्यट द्वारा चुने जाते हैं। प्रांतीय सोविह्यट प्रांत १,२४,००० आमवासियों पोछे एक सभ्य संघ-सोविह्यट महासमा में भेजती है; और

नगर सोव्हियट प्रति २५,००० उद्योग धंधेबाले नागरिकों पीछे

एक सभ्य भेजती है। इस महासमा की बैठक साल में केवल एक ही बार होती है। साल भर का काम चलाने के लिये प्रति वर्ष महासमा एक उपसभा चुनती है जो संघ-केंद्रोय प्रबंधकारियी समा (Union Central Executive Committee) कहलाती है। यह प्रति तीन मास बाद बैठती है थ्रीर इसके हाथ में नियम बनाने का मुख्य अधिकार है। यह प्रवंध-कारियी समा भी काफी बड़ी होती है। इसके सभ्यों की संख्या करीब करीब ४०० के होती है। इसलिये इस समा की भी एक उप-सभा है जिसमें केवल २१ ही सभ्य रहते हैं। यह उप-सभा ही रोजमर्री का सारा काम रेखती है।

शासन कार्य के लिये एक मंत्रिसमा है जिसे संघ-जनता पेषक-समा (Union Council of Peoples Commissars) कहते हैं। इसमे १५ सम्य होते हैं और ये संघ-केंद्रीय प्रबंध-कारियी समा द्वारा चुने जाते हैं। इसमे एक प्रधान होता है और ४ उपप्रधान। प्रधान को छोड़कर प्रत्येक सभ्य पर एक न एक शासनिमाग का भार रहता है। इस सभा की प्राज्ञा राष्ट्र-संघटन के प्रत्येक व्यक्ति के लिये मान्य होती है और उनके विशेष राष्ट्र द्वारा कार्य में लाई जाती है। इस सभा मे भी एक उप-सभा बन गई है जो मामूली विषयों का निपटारा करती है। यह सभा संध-सोव्हियट-महासभा के प्रति उत्तरहायी होती है।

राष्ट्र-संघटन की शासन-प्रवाली ने उपर्युक्त सभाग्री के

हाथ में बढ़े बढ़े अधिकार दे दिए हैं। उनमें निम्निलिखित अधिकार भी शामिल हैं— निदेश-संबंध और संधि की देखमाल, स्वस्तकार के अधिकार कि लेका, निदेशीय शांति स्थापित करना, कर्ज लेका, निदेशीय रोजगार को सँभा-लना, रेलों, खाकखानों और तारघरों की देखमाल करना, सेना का प्रबंध करना, संघटन के चारों राष्ट्रों में एक सा सिक्का चलाना, बाट और तील की एक सी स्थापना करना, एक से कर लगाना इत्यादि। इसके अतिरिक्त संघ के किसी राष्ट्र के उन कानूनों और नियमों को रद करना जो सन् १-६२२ की संधि के खिलाफ हों।

यह तो हुई राष्ट्र-संघटन की शासन-पढ़ि । यह सन् १-६१८ में रूख (खास) के लिये बनाई गई शासन-प्रणाली के ही ढंग पर है। अब हम रूस (खास) की शासन-प्रणाली का कुछ वर्णन करेंगे। संघ के अन्य राष्ट्रों की भी शासन-प्रणाली करीब करीब इसी प्रकार की है।

हम कपर कह ही धाए हैं कि पेट्रोमेंड सेव्हियट ने राष्ट्र-सभा द्वारा स्थापित कामचलाक धरकार को उखाड़कर एक अखिल-कसी-सेविह्यट महासभा स्थापित की थी । सन् १६१८ में जो शासन-पद्धति निर्मित हुई, उसने भी इसे रहने दिया। आजकल रुस की यही सब से बड़ी राष्ट्र सभा है। इसमें क्स भर की सारी सेविह्यटों के प्रतिनिधि आते हैं। इनके चुनाव का ढंग विचित्र है। अब इम उसी का वर्शन करेंगे। साथ में पाठक यह ध्यान में रखें कि यह अखिल-क्सी-सोव्हियट महासभा, राष्ट-संघटन की संघ-सोव्हियट महासभा से बिलकुल मित्र है, तो भी इसके सम्यों का निर्वाचन इत्यादि इससे बिलकुल मिलता जुलता है।

इस प्रष्ठ के सामने के वृत्त पर दृष्टि डालिए। इसकी जड़ में एक ब्रोर तो शहरी की फैकुरियों धीर कारखाने। मे काम करनेवाले दलों की स्नोविह्यट हैं और दूसरी ब्रोर गाँवों की श्रीर देहाती जातियों की सोव्हियट हैं। ये दोनें प्रकार की सोव्हि-यट क्रम से नगर और जिला सोव्हियट में अपने ध्रपने प्रतिनिधि भेजती हैं। प्रांत भर की सारी नगर सेविहयट मिलकर प्रांतीय सोविहयद में अपने प्रतिनिधि भेजती हैं। इसमें वे प्रति २००० वे।टरी पीछे १ प्रतिनिधि भेजती हैं। इसी प्रकार एक रीजन भर की सारी नगर सोविष्टयट प्रति ५००० बेाटरें पीछे १ प्रति-निधि रीजनल सोविहयट में भेजवी हैं। रूस भर की सारी नगर सेविह्यट मिलकर ऋखिल-रूसी-सेविह्यट-क्रांग्रेस में भी, सीधे, प्रति २५००० बेाटरें। पीछे १ प्रतिनिधि भेजती हैं। इसी प्रकार जिला स्नोव्हियट एक स्रोर ता प्रति १०,००० निवासियों पीछे १ प्रतिनिधि प्रांतीय से।विहयट में भेजती है और दूसरी ब्रोर प्रति १००० निवासियों पीछे १ प्रतिनिधि काउंटी सोव्हियट में मेजती है। ये काउंटी सोन्हियट प्रति २५००० निवासियों पीछे १ प्रतिनिधि रीज-

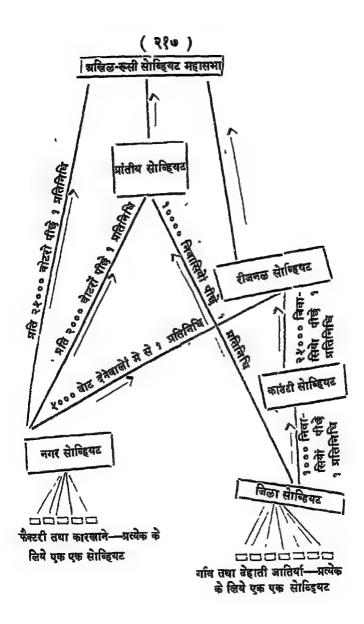

नल सेाव्हियट में भेजती हैं, जहाँ नगर सेाव्हियट के भी प्रतिनिधि प्राकर मिलते हैं। ये रीजनल सेाव्हियट भी किसी किसी प्रवसर पर प्रस्तिल-रूसी-सेव्हियट-महासभा में प्रपने प्रतिनिधि भेजती हैं।

वपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट ही है कि प्रतिनिधित्व जन-संख्या ग्रीर नेटिरों के किसी एक अनुपात पर नहीं है। शहर के मजदूरों ग्रीर उद्योग-बंधेवालों के हाथ में कहीं अधिक ग्रिधिकार हैं। उनको इतना अधिक अधिकार देने का कारण यह है कि रूसी सरकार की सारी स्थिति इन उद्योग-धंधेवालों ही पर निभेर है। ये ही इस शासन-प्रणाली के सास मक्त हैं। उपर यह भी देखने मे आया होगा कि शहरों में प्रतिनिधि जुनने का हिसाब नोटरों की संख्या से लगाया जाता है; किंतु गॉवों में यह सब जनसंख्या के हिसाब से होता है। यह भी उद्योग-धंधेवालों के हाथ में विशेष अधिकार देने का उरीका है। इतना ही नहीं, शहरवालों को तो सीधे अखिल रूसी-सेविहयट महा-समा में प्रतिनिधि मेजने का अधिकार है, परंतु गॉववालों को केवल प्रांतीय सेविहयट ग्रीर कभी कभी रीजनल सेविहयट के जिए ही महासमा मे प्रतिनिधि मेजने का अधिकार है।

अखिल रूसी-सोव्हियट महासभा रूस के लिये ग्रंतिम श्रीर सर्वोपरि व्यवस्थापक सभा है, संघ के लिये नहीं। इसके सभ्यों की कोई खास संख्या बँधो हुई नहीं है। यह ते। प्रतिनिधि मेजनेवाली सोव्हियटों पर निर्भर है। महासभा की बैठक साल में दें। बार मास्को में होती हैं। इसको नियम धौर कानून बनाने का पूरा अधिकार है; किंतु जो अधिकार संघ-सेविहयट महासभा को दें दिए गए हैं, उनमें यह इस्तचेंप नहीं कर सकती। अखिल-रूसी सेविहयट महासभा की एक प्रबंधकारियी सभा भी है जो महासभा की अनुपिखित में उसका सारा काम सँमालती है। इसमें ३८६ सभ्य होते हैं। इसकी भी एक उपसभा है।

जैसे राष्ट्र-संघटन के लिये एक मंत्रिसमा है, वैसे रूस (खास) के शासन कार्य के लिये भी एक मंत्रिसमा है और वह भी जनतापेषक सभा (Peoples Commissars Council) कहताती है। इसमें बारह सभ्य होते हैं। इनमें से १ प्रधान होता है और वाकी ११ के हाथ में प्रथक् प्रथक् निम्नलिखित शासनिमाग हैं; खेती, खाद्य पदार्थ, अर्थ, मजदूर, न्याय, शिचा, खास्थ्य, सामाजिक मलाई, मजदूरों और किसानों की देख रेख, धार्थिक सभा और आंतरिक (Interior)। ये १२ सभ्य प्रबंध-कारियी सभा द्वारा चुने जाते हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, परंतु अविल रूसी महासभा को भी खबर देते रहते हैं।

रुस में न्याय करने के लिये एक के ऊपर एक ऐसे दर्जेवार न्यायालय हैं। न्यायाधीश झीर श्रसेसर (ये न्याया-धीश के साथ मुकदमें के फैसले के लिये वैठते हैं झीर उसे अपनी राय वताते हैं) जनता द्वारा चुने हुए होते हैं।

रूस की शासन-प्रयाली इसी प्रकार की है। इसकी विचि-त्रता क्या है ? अन्य देशों की शासन-प्रणाली का वर्णन करते समय यह बताया गया है कि वहाँ निर्वाचन मैागोलिक मूल पर होता है। एक मैगोलिक हिस्से जैसे प्रांत, नगर, जिला इत्यादि के लिये कुछ खास प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो इस हिस्से के समस्त निवासियों के प्रतिनिधि होते हैं। वे किसी खास जाति के प्रतिनिधि नहीं होते। परंतु रूस में निर्वाचन का मूल मित्र ही है। यहाँ प्रत्येक जाति ध्रपना अपना प्रतिनिधि चुनती है, चाहे वे धलग अलग सान में रहनेवाले क्यो न हो। लुहारीं का प्रतिनिधि अलग है: किसानों का अलग है इत्यादि। इस जातीय प्रति-निधित्व में सचमुच कई बढ़े बढ़े गुण हैं और रूस ने संसार के सन्मुख एक राजनीतिक पाठ रख दिया है, जिससे ध्रन्य राष्ट्र लाभ डठा सकते हैं। किंतु इसमें भलाई के साथ एक बड़ा ऐब भी है। वह यह कि इससे जातीय मेद बढ जाने का सर रहता है।

रूस शासन-पद्धित की दूसरी विचित्रता यह है कि यद्यपि रूस प्रतिनिधिसत्तात्मक है, तथापि इसके सब अधिकारी जनता से बहुत दूर के और टेढ़े ढंग से संबंध रखते हैं। अमेरिका इसादि देशों में तो मुख्य अधिकारी जनता द्वारा सीधा चुना जाता है, परंतु रूस, में कई सीढियों के अनंतर मुख्य अधिकारी रहते हैं। रुस का भविष्य क्या होगा, इसी प्रकार की शासन-प्रशाली स्थायी रूप से चलती जायगी या नहीं, यह कहना बड़ा टेढ़ा काम है। प्रभी तो रूस संसार की प्रांखों में बड़ा ही बलशाली प्रतीत होता है। किंतु इतनी थोड़ी उन्न में भी रूस में घुन के चिह्न दिखाई हेने लग गए हैं। खास रूस में ही, जो कुछ काल पूर्व इस शासन-प्रशाली के थीर इसके सान्यवाद के कट्टर पचपाती थे, वे ही अब इससे ऊषकर इसका विरोध करने लग गए हैं। अत: रूस के भविष्य के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

## दसवाँ परिच्छेद

### म्रन्यान्य स्वाधीन राज्य

इस परिच्छेद में अब इम अन्यान्य मुख्य मुख्य साधीन देशों का वर्णन करेंगे।

यह एक शुद्ध राजसत्तात्मक राज्य है, यद्यपि राजा ने अपनी सद्दायवा के लिये एक पार्लिमेट भी स्थापित कर ली है। यह पार्लिमेंट 'लुई जुगरी' कह-बाती है धीर इसका कार्य केवल सलाइ देना ही होता है। यहाँ का राजा "अमीर" कहलाता है जो पूर्ण स्वतंत्र है धौर ध्रपने राज्य में जो चाहता है, सो कर सकता है। सब राज-कार्य्य उसी के हाब में है श्रीर उसकी इच्छा ही कानून है। सारा देश चार प्रांती में विभक्त है। प्रत्येक प्रांत में एक दाकिम रहता है जो नायब-उल्-हुक्म कहलाता है। इसकी ध्रधीनता में रईस धीर वहे ध्रादमी प्राचीन प्रान्य-प्रथा के घनुसार मुकदमे सुनते और फैसला करते हैं। सारे देश में लूट-मार श्रीर चारी खूब होती है श्रीर डाके पड़ते हैं। धाजकल के अमीर अमानुखा हाल ही में ग्रपनी बेगम के साथ यूरोप अमरा करने की गए थे। वहाँ से त्तीटकर इन्होंने अफगानिस्तान को एकदम युरोपीय रंग में रॅंगने

का प्रयत्न किया। परदा इटा दिया, जनता को युरोपीय रीति के वस पहनने का हुक्म दिया छै।र राज्य की तरफ से कई विद्यार्थी पश्चिमी देशों मे विद्याप्राप्ति के लिये मेजे। कई मुद्धाओं को अफगानिस्तान की यह प्रगति पसंद नहीं आई और फल यह हुआ कि भाजकल वहाँ घोर विद्वव मचा हुआ है।

यहाँ प्रतिनिधिस त्तात्मक राज्य है। १४ प्रांती के ३०० प्रतिनिधिगया मिलकर छः वर्ष के लिये एक समापति चुनते

श्रुरगेंटाइन रि-श्रुरगेंटाइन रि-कानून बनाने के लिये एक राष्ट्रीय-परिषद् ( National Congress ) है। उसमें

३० सदस्यों का सिनेट धीर १५८ सदस्यों का एक हाउस माफ हेप्यूटीज (House of Deputies) होता है। सिनेट के मेंबरों का चुनाव राजधानी के ग्रुख्य ग्रुख्य हाकिमी धीर प्रांतों के व्यवस्थापकों द्वारा होता है धीर हिप्टियों का चुनाव प्रजा के द्वारा। सिनेट की अविध ६ वर्ष की है धीर हाउस आफ हेप्यूटीज (प्रतिनिधि समा) की चार वर्ष की। सिनेट के ई सम्य प्रति तीसरे वर्ष बदले जाते हैं धीर प्रतिनिधि समा के ई सम्य प्रति तूसरे वर्ष बदले जाते हैं। समापित के साथ ही एक उप-समापित भी चुना जाता है जो सिनेट का समापित होता है। समापित ही प्रधान सेनापित भी होता है धीर वही शासन, न्याय तथा सेना आदि विभागों के कर्माचारियों को नियुक्त करता है। समापित धीर डप-समा

पित के लिये यह आवश्यक है कि उनका जन्म अरगेंटाइन में ही हुआ हो और वे रोमन कैथेलिक संप्रदाय के हीं। एक बार का जुना हुआ समापित या उप-समापित उस पह पर पुन: नहीं जुना जा सकता।

एक मंत्रिसमा भी द्वाती है जिसके मंत्री सभापति द्वारा समय समय पर नियुक्त होते हैं। यहाँ कोई प्रधान मंत्री का विशेष पद नहीं है, परंतु जो मंत्री स्रंतरीय विषयों का भार स्रोता है, वही प्रधान मंत्रो कहस्राता है।

इंग्लैंड के सहश इटली भी एक परिमित-राजसत्तात्मक राज्य
है। यहाँ की पार्लिमेंट में दे। समाएँ हैं—सिनेट और
चंबर आफ डेपुटीज। यहाँ एक मंत्रिसमा
इटकी
भी है जिसके ऊपर एक महामंत्री या
प्राहम मिनिस्टर है। मंत्रिसमा डिप्टियों की सभा के प्रति
उत्तरदायी होती है। पहले डिप्टियों की सभा मे बहुत से दल
थे और उनमें कभी कोई दल प्रधानता पाता था, कभी कोई।
फल यह होता था कि मंत्रिसमा सदा खतरे में रहती थी।
डिप्टी सभा की अविध पाँच साल की रखी गई थीं; परंतु यह
और मंत्रिसमा पूरे पाँच वर्ष कभी बिता नहीं पाती थी और
बीच ही मे दृट जाती थी। सन् १-६२३ में मुसोलिनी ने
यहाँ की निर्वाचन विधि बदलवा डाली और अब इस नवीन
विधि से एक न एक दल की डिप्टी सभा में लासी प्रधानता
प्राप्त हो जाती है। राजा इसी प्रधान दल के मुखिया को

महामंत्री जुनता है भीर महामंत्री अपने मंत्री आप जुनता है।
फल यह होता है कि मंत्रिसमा की दिप्टी समा का पूरा
सहारा रहता है भीर वह बिना वरखास्त किए जाने के दर के
अपना कार्य वेखटके कर सकती है। आजकल मंत्रिसमा
मे १४ मंत्री हैं। महामंत्री की शक्ति, इंग्लैंड के महामंत्री के
सहश बहुत ज्यादा है।

यहाँ की सिनेट में ब्राजकल लगमग ४०० सभ्य हैं। इनमें कुछ ता वंशपरंपरा से चले भाते हैं; किंतु अधिकांश जन्म भर के लिये नामजद किए जाते हैं। जे। वंशपरंपरा से चले आते हैं, वे राजकीय घराने के ही होते हैं। नामजद किए जानेवाले सिनेटर कुछ खास श्रेगी के होने चाहिएँ ध्रीर उनकी अवस्था कम से कम ४० वर्ष अवस्य होनी चाहिए। ये राजा द्वारा महामंत्री की सिफारिश से नामजद होते हैं। वे श्रीणयां इन चार विभागी के अंतर्गत आती हैं—(क) वर्च से संवंध रखनेवाले विशाप धौर अन्य बढे बढ़े पदाधिकारी, (ख) रथलसेना श्रीर जलसेना के बढ़े बढ़े पदाधिकारी श्रीर बढ़े बढ़े राज-कीय सेवक, (ग) विद्वान धीर देश का मान बढ़ानेवाले पुरुष, (घ) वे मनुष्य जो जुळ खास रकम टैक्स में देते हैं। यहाँ की सिनेट की यह विचित्रता है कि राजा के नामजद करने पर भी वह किसी सभ्य को धपना सभ्य न बनने है: परंतु यह तभी हो सकता है जब वह यह दिखलावे कि वह व्यक्ति उन श्रेगियों मे का नहीं है जिनमें से सिनेट के सभ्य लिए जाते हैं।

प्रतिनिधि समा ध्रीर डिप्टियों की सभा में ५३५ सभ्य हैं। ग्राजकल प्रत्येक बालिंग पुरुष को प्रतिनिधि चुनने का अधि-कार है। स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। पहले प्रत्येक जिले से एक एक सभ्य चुना नाता था, कितु आज-कल दूसरी ही रीति काम में लाई जाती है। यह रीति मुसोलिनी के महासंत्रित्व में सन् १ ६२३ में प्रचलित हुई थी। ध्रब इटली १५ प्रांतीं से विभक्त है और प्रत्येक प्रांत के लिये भिन्न भिन्न दल अपने अपने उम्मेदवारीं की सूची बनाते हैं। वाट देनेवाले को पूरी सूची के लिये वाट देना पड़ता है। जिस सूची को सबसे अधिक वेाट मिलते हैं, वह पूरी डिप्टी सभा को दे हिस्से की अधिकारी हो जाती है, फिर चाहे उस सूची पर वाट देनेवाली की संख्या आधे से भी कम क्यों न हो। इसका फल यह होता है कि डिप्टियों की सभा में एक न एक दक्क प्रधान रहता है। बाकी दक्क श्रपने श्रपने वेटों के श्रनुपात से जगह पाते हैं।

इँगलैंड के सदश यहां मी राज्यनियम बनाने के लिये दोनों समाग्री की सम्मति आवश्यक है; तथापि डिप्टियों की समा दोनों में प्रधानतर है। धन संबंधी बिल डिप्टी समा ही पेश कर सकती है।

इजिप्ट या मिस्र एक राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का राजा सन् १-६१७ में सुल्तान के नाम से गही पर ग्राया श्रीर १६ मार्च सन् १-६२२ को इसे राजा का पद प्राप्त हुआ। इजिप्ट' में

एक मंत्रिसभा भी है जिसके सिर पर एक प्रधान मंत्री है। यहाँ की जातीय सभाकी दे। सभाएँ हैं। उच्च सभा या सीनेट मे

१२१ सभ्य हैं। इनमें से हैं वॉ हिस्सा राज्य द्वारा नामजद होता है और वाकी हैं जनता द्वारा चुना जाता है। इसकी अविध १० साल होती है। आधे सभ्य प्रति पाँच वर्ष वाद बदले जाते हैं। प्रतिनिधिसमा में २१० सभ्य हैं। वे जनता द्वारा चुने जाते हैं और इनकी अविध पाँच वर्ष की होती है। इजिप्ट पहले इँगलैंड का एक रिचत राज्य था, परंतु सन् १६२२ में इँगलैंड ने इजिप्ट को सतंत्रता हे दी। अब वह एक खतंत्र राष्ट्र कहलाता है। इसी लिये इमने इसे खतत्र राष्ट्रो की अधी मे रखा है। परंतु वास्तव मे इजिप्ट अब भी पूर्ण रूप से खतंत्र नहीं कहा जा सकता। इँगलैंड अब भी इस पर अपना हाथ रखे हुए है धीर इजिप्ट की पार्लिमेट को कोई नियम बनाने के पहले इँगलैंड की मर्जी का भी कुछ विचार करना पढ़ता है।

यहाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है। चार वर्ष के लिये एक समापित चुना जाता है जो शासन-कार्य करता है। कानून बनाने के लिये एक कांग्रेस है जिसमें हिनदेशें तथा डिप्टियों के दो हाडस सिनेटरों तथा डिप्टियों के दो हाडस सिनेटरों तथा डिप्टियों के दो हाडस सिनेटरों तथा हिप्टियों के दो हाडस सिनेतित हैं। समापित के प्रतिरिक्त एक डपसमापित भी होता है जो सभापित के चुने जाने के दो वर्ष बाद चुना जाता है श्रीर ग्रावश्यकता पढ़ने पर सभापित का काम करता है।

पहले यहाँ का शासन मुसलमानी धर्म के अनुसार पूर्व रूप से राजा के ही द्वाय में या जो शाह कहलाता या। सन् १-६०७ में शाह की खीछित से एक ईरान (फारस) राष्ट्रीय सभा खापित हुई जिसमें अमीरी, सरदारों, जागीरदारों, ज्यापारियों धीर मुजाधों धादि में से चन्हीं के चुने हुए १५६ सदस्य थे। सन् १६०६ मे शाह ने राष्ट्रीय समा तांड़ दी। प्रना ने विद्रोह किया। पुनः यह समा स्थापित कर दी गई, कितु शाह ने गही छोड़ दी भीर उसके बड़े लड़के ने शाह का पद प्रह्या किया। आजकल यहाँ की राष्ट्रीय सभा, जो मजलिस कहलाती है, १३६ सभ्यों की बनी है और यह सन् १-२६ में दो साल के लिये चुनी गई थो। यहाँ का शाह भी जनता द्वारा चुना जाता है। आजकत यहाँ का शाह रजा शाह पहलवी है जो १३ दिसंबर १-६२५ को चुना गया था धीर २५ अप्रैल १-६२६ को इसने अभिषेक की शपथ ली थी। यहाँ की मंत्रिसभा के मंत्री शाह द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

इसका दूसरा नाम इथिग्रोपिया है। यहाँ राजसत्ता-त्मक राज्य है। गाँवों का शासन प्रायः वहाँ के सरहारों के प्रवीसीनिया के शासन के लिये राज्य द्वारा अधिकारी नियुक्त होते हैं। यहाँ की शासन-प्रगाली प्रायः युरोप के मध्यकालिक युग की शासन-प्रगाली से मिलती जुलती है। यहाँ एक राज-समा भी हैं। इसी के सदस्यों के अधीन प्रांतों के शासक और गाँवों के सरहार होते हैं। अभी हाल में यहाँ के राजा ने एक मंत्रि-मंडल भी स्थापित किया है जिसमें मिन्न मिन्न विभागों के अनैंक मंत्री हैं। राज्य का आंतरिक प्रवंध तो खंत्र है, पर फिर भी वहाँ मेंट निटेन, फ्रांस और इटली को अनेक ज्यापारिक सुमीते प्राप्त हैं जिनके कारण विदेशी राज्यों से राज्य का खतंत्र संबंध नहीं हो सकता। वहाँ की शांति-रचा का भार भी इन्हीं तीनों ने मिलकर अपने ऊपर लिया है। वहाँ के ज्यापार तथा रेलों आदि के बनाने का प्रवंध भी ये ही तीनों करते हैं और बाहर से राज्य में हथि-यार या गोला बाहद साहि नहीं आने देते।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। शासन सभापित के द्वारा होता है जो चार वर्ष के लिये चुना जाता है। कानून कोस्टा रीका जिसमें ४३ प्रतिनिधि होते हैं। राजकार्य में सभापित को सहायता या सम्मति देने के लिये ५ प्रतिनिधि सभा की एक स्थाया समिति भो है। जिस समय प्रतिनिधि सभा का श्रिधवेशन नहीं होता, उस समय यही समिति काम चलातो है। सभापित पाँच विमार्गों के लिये पाँच मंत्रो नियुक्त करता है श्रीर वे सब उसी के प्रति उत्तरहायी होते हैं।

कीर्लंविया में प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के लिये एक कांग्रेस है जिसमे सीनेट तथा प्रतिनिधि समा सिमालित हैं। श्राजकल सीनेट में ६८ सभ्य हैं जो विशेषतः इसी कार्य्य के लिये चुने हुए लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। सीनेट

की अवधि चार वर्ष की होती है। प्रतिनिधि सभा में ११२ संदर्थ हैं। इसकी अवधि दे। वर्ष की दोती है। प्रति ५०,००० निवासियों की ओर से चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता है। दोनों की सम्मिलित कांग्रेस में बहुमत से चार वर्ष के लिये एक सभापित और एक उपसभा-पति चुना जाता है। मित्र मित्र विभागों के लिये छ: मंत्री हैं।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के लिये एक जातीय कांग्रेस है, जिसमे छः प्रांती के २४ सहस्यों

का एक सिनेट तथा १२७ प्रतिनिधियों की एक सभा सम्मिलत है। चुनाव में सम्मित देने का अधिकार प्रत्येक पुरुष को है। सिनेट की अवधि आठ वर्ष की है। इसके आधे सभ्य प्रति चौथे वर्ष बदले जाते हैं। प्रतिनिधि सभा की अवधि चार वर्ष की है और ६ सभ्य प्रति दूसरे वर्ष बदले जाते हैं। इसके अतिरिक्त मिन्न सिन्न विभागों के मंत्रियों का एक मंत्रि-मंडल भी है। शासन कार्य्य के लिये चार वर्ष के लिये एक सभापति और एक उपसभापति चुना जाता है जो लगातार दे। बार से अधिक अधिकाराकृद नहीं हो सकता।

ग्वेटेमाला मे प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के लिये सर्वसाधारण द्वारा चुने हुए ६-६ सदस्यों की एक जातीय

सभा है। प्रति २०,००० निवासियों की ओर से एक प्रतिनिधि इस सभा में होता है। प्रत्येक पुरुष को वेट हेने का अधिकार

है। शासक सभापित वेट द्वारा छः वर्ष के लिये चुना जाता है, धीर एक बार चुने हुए सभापित का चुनाव धागे बराबर हो सकता है। १३ सदस्यों की एक राजसभा भी है। उसके कुछ सदस्य जातीय सभा चुनती है धीर कुछ सभापित द्वारा नियुक्त होते हैं।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के लिये वहाँ सिनेटरें। ग्रीर डिप्टियों की एक जातीय सभा है।

माठ वर्ष के लिये चुने हुए ४५ सिनेटर होते हैं और चार वर्ष के लिये चुने हुए १३५ हिप्टी। २१ वर्ष से अधिक की अवस्था के प्रत्येक पढ़े लिखे युवक की चुनाव में सम्मित देने का अधिकार है। ६ वर्ष के लिये एक शासक समापित चुना जाता है जो फिर दोवारा नहीं चुना जा सकता। यदि किसी विल पर समापित को कुछ आपित हो और वह विल हिप्टियों की समा में वापस मेजा जाय तथा यदि उस समा के उपस्थित सहस्यों में से दो तृतीयांश सदस्य उस विल के पच मे हों, तो उस दशा में वह विल अवस्य पास हो जायगा। राजकार्थ्य में समापित को सहायता देने के लिये राज्यसमा के पाँच सदस्य समापित द्वारा नियुक्त होते हैं, और छ: कोंग्रेस द्वारा। इसके ग्रातिरिक्त छ: मंत्रियों का एक मंत्रि-मंडल मी है।

सन् १६१२ को ग्रारंभ तक यहाँ राजसत्तात्मक राज्य था श्रीर यहाँ का सारा राजकार्य्य एक मात्र सम्राट् के इच्छानुसार ही होता था। पर इघर कई वर्षी से चीन यहाँ के लोग शासन-प्रणाली में सुधार करने लग गए थे। श्रंत में १२ फरवरी सन् १-६१२ से यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य स्थापित हो गया। किंतु यह भी श्रधिक दिम न टिक सका। महायुद्ध छिड्ने के बाद जापान ने यहाँ के धनेक राजकार्यों से बहुत कुछ अधिकार प्राप्त कर लिया था। अन्य युरोपीय राष्ट्रों ने विशेषकर इंग्लैंड ने चीन पर प्रपत्नी घाक जमाने का यक्न किया। चीनी लोगों ने भपनी दशा भच्छी नहीं देखी; इससे जनरदस्त कांति शुरू हो गई। अभी हाल तक वहाँ पर क्रांति जारी रही, किंतु भव शांति है। अब वहाँ पर प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। इसके ऊपर एक प्रधान है थै।र एक जावीय सभा भी है। शासन के सारे कार्य पांच विभागों मे बांटेगए हैं और इनका स्वतंत्र रीति से शासन होता है। यहाँ की शासनपद्धित पर अभी विशेष नहीं लिखा जा सकता, और न यही कहा जा सकता है कि यह स्थायो रह सकेगी। संसार के अन्य राष्ट्रों ने इस शासन प्रयाली की मान क्रिया है और हाल ही में इंगलैंड ने इससे संधि कर ली है।

जापान मे राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का सम्राट् भाज-कल हिरोहितो है। इसका सिंहासनारे।हण २५ दिसंबर १-६२६ को हुआ था। मंत्रिमंडर्ल की सम्मित और सहायता से सम्राट् सारे राज्य का शासन और प्रवंध करता है। मंत्रियों को

सम्राट् खयं नियत करता है। इसके जापान अतिरिक्त एक प्रीवी काउंसिल भी है,

जिससे धावश्यकता पड्ने पर सम्राट् सम्मति ग्रीर सहायता लेता है। युद्ध या संधि आदि करने का पूरा अधिकार सम्राट् को ही है । पार्लिमेट की सम्मति से कानून वनाने का ष्रिधिकार भी सम्राट् को ही है। कानूनों को स्त्रीकृत प्रथवा श्रस्तोक्कत करना और पार्लिमेट रखना, बंद करना या ते।इना भादि सब सम्राट् के अधिकार में है। पार्लिमेंट में देा सभाएँ हैं-एक हाडस, ग्राफ पीयर्स ( House of Peers ) श्रीर एक प्रतिनिधि सभा। ये देानीं सभाएँ इंगलैंड की लाड्स और कामंस सभाओं की तरह ही हैं। प्रत्येक कानून के लिये पालिमेट की स्रोकृति की श्रावश्यकता होती है। हाउस धाफ पीयर्स मे राजघराने के तथा अन्यान्य बढ़े आदमी और रईस द्वोते हैं। भानकल हाउस भाफ पीयर्स में ४०७ सभ्य हैं जिनमे से १८७ जन्म भर के लिये रहेंगे। वाकी खास खास समाजों द्वारा चुने जाते हैं। इनकी अविध सात वर्ष की है। प्रतिनिधि समा में इस समय ४६४ सदस्य हैं। प्रतिनिधियों के चुनाव में प्राजकल प्रत्येक वालिग स्त्री-पुरुष की मत देने का श्रिधिकार है। ३० वर्ष से अधिक अवस्था का प्रत्येक जापानी पुरुष प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित हो सकता है।

परंतु सम्राट् के निज के कर्म्मचारी, घन्मीधिकारी, विद्यार्थी ग्रीर पाठशालाग्रों के प्रध्यापक ग्रादि चक्क सभा के सदस्य नहीं हो सकते। दोनों सभाग्रों के सभापितयों ग्रीर चप-सभापितयों को सम्राट्, चन्हीं में से, नियत करता है। पार्लिमेंट का ग्रधिवेशन प्रति वर्ष होना ग्रावश्यक है। सारा ग्राधिक प्रवंध पार्लिमेंट ही करती है। जेरिसा, फारमोसा, हेस्काहोर्स (फिशर्स द्वीपपुंज) काटक्क, सखेलिन ग्रीर कोरिया ये हा जापान के भ्रधीनस्थ राज्य हैं।

यहाँ पहले राजसत्तात्मक राज्य था ग्रीर यहाँ का राजा सुलवान कहलाग था। सन् १८७६ मे सुलवान ने शासन-कार्यों मे प्रजा की कुछ. ग्रिथिकार दिए थे, पर दूसरे ही वर्ष फिर छीन लिए.

थे। तब से मुसलमानी धर्म के अनुसार समस्त राज्य में सुल-तान का ही अनियंत्रित राज्य था। किंतु महासमर के बाद टकी भी पुराना टकी नहीं रहा। यहां भी अब प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है। यहां का समापित प्रसिद्ध कमाल पाशा है जिसने १ नवंबर सन् १६२७ को अपना पद प्रह्या किया था। यह टकी में बहुत सुधार कर रहा है और टकी को बिलकुल युरोपीय ढंग का बनाने के प्रयत्न मे है। इसने यहां की रित्रयों का पर्दा राज्यनियम द्वारा इटवा डाला और राजनीति से धर्म को अलग कर दिया। और तो और, राष्ट्रोय लिप तक को बदलंकर उसके बदले रोमन लिप प्रचलित कर हो। जैसा हम उत्पर बता आए हैं, इसी का उदाहरण अफगानिस्तान के अमीर ने भी प्रहण किया; किंतु अफगानी इस प्रगति को नहीं अपना सके और आजकल इसके विरुद्ध भयं-कर क्रांति हो रही है। टकीं में एक मंत्रि-मंडल भी है जिसके उत्पर एक महामंत्री या प्राइम मिनिस्टर है।

यहाँ की राष्ट्रीय सभा में ३१६ सभ्य हैं। इसकी अविध चार वर्ष की है। शासन-पद्धित के प्रत्येक श्रंग में सभापित कमाल पाशा के ही इस के स्नोग भरे हुए हैं।

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है धौर शासन का कार्य राजा तथा मंत्रियों के हाथ में है। नया कानून बनाने ध्रथवा पुराने कानून में परिवर्त्तन करने का

बन्मार्क अधिकार पार्लिमेट को है जो राजा से मिलकर कार्य करती है। पार्लिमेंट मे दो सभाएँ हैं, एक उच और दूसरी साधारण। उच सभा मे ७६ सदस्य हैं। इनमे से १६ सभ्य सभा ने १० सितंबर १६२० को स्वयं चुने और बाकी १ अक्टूबर १६२० को जनता द्वारा चुने गए। इनकी अविध आठ वर्ष की है। आधे सदस्य प्रति चैाथे वर्ष चुने जाते हैं। इस सभा मे केवल वड़े आदमी ही निर्वाचित हो सकते हैं। साधारण सभा में १४६ सहस्य हैं जो सर्वसाधारण द्वारा चार वर्ष के लिये चुने जाते हैं। पार्लिमेंट का अधिवेशन प्रति वर्ष होता है। उच्च सभा कानून बनाने के अतिरिक्त न्याय-विभाग के लिये अपने ही सदस्यों

में से जज भी चुनती है। मंत्रिगया दोनों समाश्रों में जा सकते हैं, पर बिना उनके सदस्य हुए सम्मित नहीं दे सकते। श्राइसलैंड, शोनलैंड, फैरोज तथा वेस्ट-इंडीज के जुछ होप डेन्मार्क के श्रधीनस्य राज्य हैं।

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। शासन संबंधी समस्त श्रधिकार राजा को है जो मंत्रि-मंडल की सहायता से सब काम करता है। कानून बनाने के लिये नारवे स्टार्टिग (Starting) नाम की एक व्यवस्थापिका समा है। इसमे प्राजकत १५० सभ्य हैं। इसकी अवधि तीन वर्ष की है। राजा किसी विल को दे। बार अस्वी-कृत कर सकता है; परंतु यदि वहो बिल व्यवस्थापक सभा की तीन बैठकों से स्वीकृत हो चुका हो तो राजा की सम्मति के बिना ही पास है। जाता है। ५ वर्ष से नारवे में रहनेवाले प्रत्येक विदेशी, नारवे के २५ वर्ष से अधिक अवस्थावाले प्रत्येक पुरुष भीर अञ्च निश्चित कर देनेवाली प्रत्येक की की प्रतिनिधि चुनने का ग्रधिकार है। प्रति तीसरे वर्ष व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों का चुनाव होता है। व्यवस्थापिका सभा भ्रिध-वेशन के समय एक दे। समाग्री मे विभक्त हो जाती है। उसमें से एक सभा लैगटिंग (Lagting) थ्रीर दूसरी श्रोडेल्स्टिंग (Odelsting) कहलाती है। पहली मे एक नैाथाई धीर दूसरी में तीन चै। बाई सदस्य होते हैं। दोनों सभाएँ अपने भ्रपने समापति भ्राप नियत करती हैं। कानून-संबंधी प्रश्नों पर दोनों सभाओं में पृथक् पृथक् विचार होता है। पहले ग्रोडेल्स्टिंग के सामने डपस्थित होने के डपरांत तब लैंगटिंग के सामने खोकृत या अखोकृत होने के लिये विल भाते हैं। यदि दोनों सभाओं में मतमेद होता है तो विचार के लिये दोनों का सम्मिलित भिधनेशन होता है, भौर दो तृतीयांश सदस्यों का जो मत होता है, वहीं अंतिम निश्चय सममा जाता है। मंत्रिगण इन समाओं में जा सकते हैं, पर बिना सदस्य हुए सम्मित नहीं दे सकते। जल भौर स्थल सेनो पर केवल राजा का ही अधिकार है।

यहाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है। शासनाधिकार सभापित के हाथ में होता है जो ४ वर्ष के लिये चुना जाता है और जिसकी सहायता के लिये एक निकारागुआ मंत्रि-मंडल है। कानून बनाने के लिये एक कांग्रेस है जिसमें २४ सदस्यों की सिनेट और ४३ सदस्यों की चेवर आफ डिप्टीज है। सिनेट की अवधि ६ वर्ष की है। इसके है सम्य प्रति दूसरे वर्ष चुने जाते हैं। चेवर आफ डिप्टीज़ की अवधि ४ वर्ष की है और आधे सम्य प्रति दूसरे वर्ष बदलों जाते हैं। सिनेटर और डिप्टी सर्वसाधारण द्वारा चुने जाते हैं। इसलिये सब कार्य्य एक निश्चित कानून के अनुसार होते हैं।

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है श्रीर राजगहो पर रानी विख-हेल्मिना है जो ६ सितंबर सन् १८-६८ में राजसिहासन पर बैठी थी। मंत्रि-मंडल की सहायवा सं सद काम रानी करती है। मंत्रियों का रानी नियुक्त करती है, पर वे ज्यव-

स्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होते नद्खेंड्म हैं। पालिमेंट में हो समाएँ हैं-एक उच्च या प्रथम और दूसरी साधारण या द्वितीय। समा में ६ वर्ष के जियं चुने हुए ५० सदस्य होते हैं जिनमें से 🖁 प्रति तीसरं वर्ष वहलं जाते हैं: ग्रीर द्वितीय सभा में चार वर्ष के लिये चुने हुए सी सदस्य द्वीते हैं। सहस्य चुनने का अधिकार प्राप्त करने के खियं पुरुषों की अपनी रजिन्टरी करानी पड़वी है। २५ वर्ष से कम अवस्था का पुत्रम सहस्य नहीं चुन सकता। नए विल उपस्थित करने का श्रिवकार या ते। सरकार की है या सावारण श्रववा द्वितीय सभा की। उच्च या प्रथम सभा उन्हें केवल स्वीकृत या प्राचीक्रत कर सकती है। उनमें किसी प्रकार का परिवर्त्तन तक करने का अधिकार उच्च समा को नहीं है। इसके अविरिक्त एक राजसभा भी है जिसमें चैं।दह सदस्य हाते हैं। इसकी मसानंत्री खर्य रानी होती है धीर वही इसके सदस्य भी जुनती है। शासन संबंधी कुल काम इस समा के हाथ में हैं; पर बहुधा इससे कानृती विषयें। में ही सम्मति ली जाती है। इस समय यहां का शासनाधिकार रानी के हाथ में ई जिसकी माता रीजेंट के रूप में कार्य करती है। ईस्ट-इंडोज के द्वीप-पुंज में बहुत से द्वीप नंदर्ज़ है के उपनिवेश हैं जिनमें से सुमात्रा, जावा, वाली, लंबक, बोर्नियो, सेलीबीस आदि प्रसिद्ध हैं। वेस्ट-इंडोज मे भी सुरीनम तथा छः धीर छोटे छोटे द्वीप इसके वपनिवेश हैं।

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है; पर राजा के अधिकार बहुत ही संकुचित हैं। शासन भादि के संबंध के कुल अधिकार नेपाल प्रधान मंत्री की ही हैं।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। शासनाधिकार सभा-पति के हाथ में है जो चार वर्ष के लिये चुना जाता है थ्रीर जिसका चुनाव दोबारा नहीं हो सकता। प्रति १०,००० निवासियों की थ्रोर से एक प्रतिनिधि के हिसाब से, प्रतिनिधि सभा में ४६ सदस्य हैं जिनका सम्मेलन प्रति चैथि वर्ष होता है।

पहले यहाँ राजसत्तात्मक राज्य था, पर धक्तूबर सन् १६१० से प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हो गया है। सन् १६२५ मे यहाँ एक राष्ट्रीय परिषद् थी जिसमें प्रजा के द्वारा, तीन वर्ष के लिये चुने हुए १६१ सदस्य रहते थे। इसके अतिरिक्त म्युनिसिपल कौंसिलों के चुने हुए ७० सदस्यों की एक और समा थी। दोनों समाएँ मिलकर चार वर्ष के लिये एक स्थापित चुनती थीं। सभापति की अवस्था ३५ वर्ष से कम न होनी चाहिए थी। वही मंत्रियों को नियुक्त करता था; परंतु वे मंत्री पार्लिमेट

कं सम्मुख उत्तरहाथी है। वे थे। किंतु सन् १ ६२६ में यहाँ की सरकार सेना द्वारा उखाड़ डाली गई थीर ६ जुलाई की एक नवीन सरकार स्थापित हो गई। आजकल यहाँ कोई पार्लिमेट या राज्य परिषद् नहीं है और वह सरकार विना किसी रोक-टोक के थपना शासन कर रही है। परंतु शीघ ही नए सिरे से नवीन राज-परिषद् का सम्मेलन होगा। धाजकल जनरल धंटोनियो यहाँ का समापति है। इसने दिसंबर १ ६२६ में समापति का थासन प्रहण किया था। इसकी ध्रविष ४ वर्ष की है।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने का धिकार सिनेट धौर प्रतिनिधि सभा को है जिसके सदस्यों का चुनाव सर्वसाधारण की सम्मति से पेरू होता है। सिनेटर ३५ धौर प्रतिनिधि ११० होते हैं। सिनेटर या डिप्टी या ते। धच्छी निश्चित धायवाले होने चाहिए या विद्वान्। प्रति दूसरे वर्ष एक एतीयांश सदस्य बदले जाते हैं। कांभेस का ध्रधिवेशन प्रति वर्ष तीन मास तक होता है। बीच में भी धावश्यकता पढ़ने पर उसका ध्रधिवेशन हो सकता है; पर ऐसा ध्रधिवेशन ४५ दिनों से ध्रधिक तक नहीं हो सकता। ५ वर्ष के लिये चुना हुआ एक वेतनमागी सभापित होता है जो दोबारा भी चुना जा सकता है। दो उपसभापित भी होते हैं, जिन्हें कुछ वेतन नहीं मिलता। छ: मंत्रियों के एक मंत्रिमंडल की सहा-

यता से सभापित शासन कार्य करता है। सभापित की आज्ञाओं भादि पर मंत्रियों के इस्ताचर आवश्यक होते हैं।

यहाँ प्रतिनिधिस त्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के लिये पार्लिमेट में प्रति १२,००० निवासियों की ग्रोर से एक सिनेटर धौर प्रति ६००० निवासियों की ग्रेराग्वे भीर से एक डिप्टी चुना जाता है। जिन प्रांतों की ग्रावादी कुछ कम होती है, उनमें इस हिसाब में कुछ रिग्रायत की जाती है। सिनेट में २० सम्य होते हैं। इसकी प्रविध ६ वर्ष की है। है सम्य प्रति दे। वर्ष बाद बदले जाते हैं। प्रतिनिधि सभा (चेंबर ग्राक डेपुटीज) मे ४० सम्य हैं। इसकी प्रविध सभा (चेंबर ग्राक डेपुटीज) मे ४० सम्य हैं। इसकी प्रविध सभा (चेंबर ग्राक डेपुटीज) मे ४० सम्य हैं। इसकी प्रविध सभा वर्ष की है। ग्राधे सभ्य प्रति २ वर्ष बाद बदले जाते हैं। वार वर्ष के लिये चुने हुए एक सभापित के हाथ में शासन का ग्राधकार होता है जो पाँच मंत्रियों के एक मंत्रि-मंडल की सहायता से शासन करता है।

यहाँ राजसचात्मक राज्य है। राजा की सहायता के लिये एक पार्लिमेंट या जातीय समा है जिसमे प्रति २०,००० निवासियों की ध्रोर से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इस समय इसमे २७३ सहस्य हैं। तीस वर्ष से अधिक अवस्था के पढ़े लिखे लोग प्रतिनिधि हो सकते हैं। पार्लिमेट का समय चार वर्ष तक है। यदि राजा चाहे तो बीच में ही पार्लिमेट तोड़ सकता है, पर इस इशा में उसे दो मास के अंदर ही नई जातीय शा०—१६

सभा का संघटन करना होता है। इस सभा में जो कानून पास होते हैं, उनके जारी होने के लिये राजा की खोछित की धावश्यकता होती है। मंत्रियों को भी राजा ही नियुक्त करता है। यदि कोई प्रदेश लेने या छोड़ने, संघटन में परि-वर्तन करने, सिंहासन खाली होने पर नए राजा के सिंहासना-रूढ़ होने या रीजेंट नियुक्त करने की धावश्यकता हो तो एक विशेष जातीय सभा का संघटन होता है, जिसमें साधारण सभा से दूने सदस्य होते हैं।

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है; पर तो भी शासन के.काम
में प्रजा का बहुत कुछ हाथ है। कानून बनाने का अधिकार
राजा, सिनेट तथा प्रतिनिधि सभा को है।
राजा की कोई आज्ञा उस समय तक
मान्य नहीं होती, जब तक उससे सहमत होकर उस पर कोई
मंत्री हस्ताचर न कर है। उस दशा में उसका उत्तरहाता वही
मंत्री हो जाता है। राजा अपने इच्छानुसार सिनेट और प्रतिनिधि सभा का संघटन कर सकता है अथवा उन्हें तेाड़ सकता
है। यदि कोई पुरुष उत्तराधिकारी न हो तो दोनों सभाओं की
स्वीकृति से राजा किसी को अपना उत्तराधिकारी जुन सकता
है। यदि उत्तराधिकारी अट्ठारह वर्ष से कम अवस्था का हो
तो दोनों सभाएँ मिलकर रीजेंट नियुक्त करती हैं। प्रतिनिधि
सभा में जितने सदस्य होते हैं, उसके आधे सदस्य सिनेट में
प्रजा द्वारा जुनं जाते हैं और वाकी प्रांतीय कीसिलों द्वारा

नियुक्त होते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव प्रजा ही करती है।
प्रति ४०,००० निवासियों का एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं
हो सकता। सिनेटर श्रीर प्रतिनिधि चार वर्ष के लिये चुने
जाते हैं। सिनेट मे भाजकल १५३ सभ्य हैं श्रीर प्रतिनिधि
सभा में १८७। जो सभा तोड़ी जाय, उसका पुनर्घटन ४०
दिनों के ग्रंदर श्रीर अधिवेशन हो महीने के ग्रंदर होना
चाहिए। इस विभागों के इस मंत्रियों के ग्रांतिरिक्त कुछ ऐसे
मंत्री भी हैं जिनका विशेष अवसरों पर श्राह्वान होता है।

यहां प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव जनसाधारण द्वारा चार वर्ष के लिये होता है थ्रीर एक बार

चुना हुआ सभापित देशवारा नहीं चुना जा सकता। इसके अतिरिक्त कानून आदि वनाने के लिये जन-साधारण द्वारा चुने हुए २८ सिनेटर और ७२ प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक पढ़े लिखे मनुष्य को चुनाव मे सम्मति देने का अधिकार है। सिनेटरों का 'एक तृतीयांश और डिप्टियों का अर्द्धांश प्रति देश वर्ष के उपरांत बदला जाता है। दोनों समाग्रें का सम्मिलत अधिवेशन ६० से ६० दिनो तक प्रति वर्ष होता है। आवश्यकता पढ़ने पर बीच मे मी अधिवेशन हो सकता है। एक समापित, दो उप-समापित और छ: भंत्री मिलकर शासन-कार्य्य करते हैं।

त्रेजिल छोटी छोटी इक्षोस रियासर्वों का समूह है। प्रत्येक रियासत स्ततंत्र है धीर अपना प्रवंध आप करती है। समन्त राष्ट्र-संघटन के लिये राष्ट्रपित की स्वोक्तित से जातीय परिषद कानृन बनाती है। प्रति वर्ष ३ मई को इसका श्रिविशन धारंस होता

है और चार मास वक होता रहता है। परिश्रीकल पद में ६३ सिनेटर और २१२ डिप्टी होते हैं।
सिनेटर ६,६ अथवा ३ वर्ष के लिये और डिप्टी तीन वर्ष के लिये
सर्वसाधारण द्वारा चुने जाते हैं। मिस्समंगों और सिपाहियों
धादि की छोड़कर २१ वर्ष से अधिक अवस्था का पढ़ा लिसा
प्रत्येक मनुष्य चुनाव में सम्मति दे सकता है। जल तथा खलसेना पर राष्ट्रपति का पूरा अधिकार होता है और वही मंत्रियों
को नियुक्त करता अथवा इटाता है। बहुत से अंशों मे युद्ध
तथा संधि करने का अधिकार भी उसी को होता है।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। संघटन प्रायः धन्य
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यों की तरह ही है। सभापित की
स्माधि चार वर्ष की है। पार्लिमेट
मेक्सिकों
में दें। सभाप हैं—अंतरंग सभा और
प्रतिनिधि सभा। अंतरंग सभा में ५८ सभ्य हैं धीर इनकी
ध्रवधि चार वर्ष की होती है। आधे सहस्य प्रति दूसरे वर्ष चुने
जाते हैं। प्रतिनिधि सभा मे २७१ सभ्य हैं। यह सभा प्रति
है। वर्ष बाद नई संघटित होती है।

यूनान में पहले राजसत्तात्मक राज्य था, किंतु अब यहाँ भी प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। प्रजा द्वारा चुना हुन्ना एक सभापति है। सभापति की सहायता के खिये एक राष्ट्रीय सभा भी है जिसके २८७ सभ्य हैं। इसकी अवधि तीन वर्ष की होती है। एक मंत्रि-सभा भी युनान है जिसका मुख्य शह्म मिनिस्टर है। यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। ६ वर्ष के लिये चुने हुए १-६ सिनेटरें। श्रीर ३ वर्ष के लिये चुने हुए १२३ डिप्टियों की कांग्रेस है जी चार वर्ष के लिये सभा-पति या राष्ट्रपति चुनती है। राष्ट्रपति के पद के लिये एक मनुष्य का चुनाव दोबारा नहीं हो सकता। यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। ६ वर्ष के लिये चुने हुए १० सिनेटरे! तथा चार वर्ष के लिये चुने हुए २२ प्रति-निधियों की एक कांग्रेस है। चुनाव **काईवेरिया** में सम्मति देने का प्रधिकार केवल हिशयों को ही है। सभापति की सहायता के लिये सात संत्रियो का एक मंत्रि-मंडल भी है। सभापति धीर उपसभा-पति का जुनाव चार वर्ष के लिये होता है। ध्राजकल जो सभा-पित है, वह १ जनवरी १-६२ जो तीसरी बार चुना गया है। यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। इसके ग्रंवर्गत वीस छोटी छोटी खतंत्र रियासर्ते हैं। ३ वर्ष के लिये चुने हुए, वीस वर्ष से अधिक अवस्थावाले ४० वेनेडवेळा सिनेटरों धीर ३ वर्ष के लिये चुने हुए ६८ डिप्टियों की एक कांग्रेस है। समापित का चुनाव ७ वर्ष के लिये होता है।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। समापित का चुनाव प्रजा द्वारा होता है। समापित की अवधि चार वर्ष है और एक बार का चुना हुआ समापित सालवेडर दोबारा नहीं चुना जा सकता। जातीय सभा के ४२ प्रतिनिधियों का चुनाव प्रति वर्ष प्रजा द्वारा होता है। इस सभा का अधिवेशन प्रति वर्ष फरवरी से मई तक होता है। प्रत्येक अधिवेशन के लिये यह सभा अपना

सभापति धीर चप-सभापति द्याप ही चुनती है।

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का राजा एलफोंसी
है जो जनमते ही राजगहों पर बैठा। यहाँ एक मंत्रिसमा
भी है जिसके उत्पर एक प्रधान मंत्री है।
पहले यहाँ दो समाओं की एक जातीय
सभा थी। परंतु यह सन् १-६२३ में १५ सितंबर की राजाज्ञा
से तोड़ डाली गई है। अब इसकी जगह एक पार्लिमेंट है
जो सन् १-६२७ के १० अक्टूबर की स्थापित हुई थी। इस
पार्लिमेंट के सदस्य राजा द्वारा नामजद होते हैं और इसका
काम केवल सलाह देना और शासन करना हो होता है।
यहाँ एक काउंसिल आफ स्टेट भी है जिसमे भिन्न भिन्न
राजनीतिक दलों के नेता, राजनीतिज्ञ, गिरजाघर, उद्योगघंघे, मजदूर, किसान तथा जल और स्थल सेना के प्रतिनिधि
नामजद होते हैं। इस काउंसिल का कार्य मंत्रिसमा को
सलाह देना है।

यह एक गुद्ध राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का राजा प्रजाधिपक सन् १६२६ मे गही पर बैठा था। गहो पर बैठते ही इसने एक सुख्य सभा स्याम (Supreme Council) स्थापित की जिसमे राजवंश के ५ पुरुष हैं। यह पंचायत राजा की गुप्त मामलों में धीर ऐसे मामलों में जो केवल राजा श्रीर राजवंश से संबंध रखते हैं, सलाइ देती है। पहले यहाँ एक गुप्त समा ( Privy Council ) थी जो सन् १-६२७ मे तीह डाली गई मीर उसकी जगह एक नवीन गुप्तसभा बनाई गई है। इसका ध्येय यही है कि राजा को जनता के जुब्बप्रतिष्ठ लोगों की राय भी मालम होती रहे। इसके सभ्य राजा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे उसके राजकाल तक और इससे ६ मास वाद तक उसके सभ्य रहेंगे। इस गुप्त सभा की एक ४० सभ्यों की रूपसभा है जिसके समन्त राजा कोई राजकीय विषय रख देता है श्रीर उन्हें उस पर धपनी राय देनी है।ती है। यहाँ एक मंत्रिसमा है श्रीर प्रत्येक राजकीय विमाग के मुखिया इसके सभ्य होते हैं। खयं राजा ही महामंत्री भी है।

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। शासन-प्रबंध मे राजा को सहायता देने के लिये, राज्य द्वारा नियुक्त किए हुए मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल श्रीर कानून बनाने के स्वीडन लिये एक न्यवस्थापिका सभा है। प्रत्येक कानून के प्रचलित होने के लिये राजा की स्वीकृति श्रावश्यंक

होती है। व्यवस्थापिका सभा या पार्लिमेंट के अंतर्गत हो सभाएँ हैं। पहली सभा में १५० सदस्य होते हैं जो प्रांतीय धीर न्युनिसिपल सभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके सदस्य वे ही लोग हो सकते हैं जिनकी अवस्था ३५ वर्ष से अधिक हो धीर जिनकी अच्छी जमींदारी या आय हो। दूसरी सभा में २३० सदस्य होते हैं जिनका चुनाव सर्वसाधारण द्वारा होता है। २४ वर्ष से अधिक अवस्था के प्रत्येक मनुष्य को चुनाव में सम्मति देने का अधिकार है। दोनों सभाओं का सम्मिलित अधिवेशन होता है और उसमें अधिक संख्या दूसरी समावालों को होती है; अतः बहुमत भी प्रायः उसी के पच मे होता है। राजा प्रत्येक अधिवेशन का सभापति नियुक्त करता है।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का सभापित
प्रति चार वर्ष के लिये चुना जाता है। यहाँ एक मंत्रिसमा
है, परंतु उसमें प्रधान मंत्री कोई नहीं है।
इस मंत्रिसमा में बहुधा सभापित ही
ध्रम्यच का ध्रासन प्रहण करता है, परंतु उसकी ध्रनुपिधित
में श्रंतरीय विभाग का मंत्री उसका ध्रासन प्रहण करता है।
यहाँ एक पार्तिमेंट भी है जिसमें २१ सभ्य हैं। ये सब
सभापित द्वारा नामजह किए जाते हैं।

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव चार वर्ष के लिये २१ वर्ष की ध्रवस्थावाले प्रत्येक इंडियन

#### ( 38%)

पुरुष अथवा १६ वर्ष की अवस्थावाले शिक्तित और विवाहित
पुरुष की सम्मित से होता है। एक बार चुना हुआ सभापित
फिर से चुना जा सकता है। कांग्रेस
हें ह्रिएस
के ४६ डिप्टियों का चुनाव भी चार वर्ष
के लिये प्रजा ही करती है। आबे सम्य प्रति दूसरे वर्ष
बदले जाते हैं। प्रति १०,००० निवासियों की ओर से एक
प्रतिनिधि होता है। कांग्रेस का अधिवेशन प्रति वर्ष १ जनवरी
को आरंस होता है और ६० दिनों तक होता रहता है।

# ग्यारहवाँ परिच्छेद

## उपनिवेश, रिश्वत राज्य, ग्रधीन राज्य श्रीर स्नादेशित राज्य

हपनिवेश इस देश को कहते हैं जिसमे एक देश या राज्य को लोग ध्राकर सदा को लिये बस जाते ध्रीर वहीं खेती बारी या ज्यापार द्यादि करके अपना निर्वाह करते हैं। वे लोग किसी विदेशी शक्ति के

ध्यांन नहीं होते, केवल अपनी मात्मूमि से ही थोड़ा बहुतं संबंध रखते हैं। प्राचीन काल में फिनीशिया, यूनान, भारत धीर रोम छादि देशों के निवासी व्यापार करने के लिये विदेश जाया करते थे और उनमें से कुछ लोग किसी देश में सदा के लिये बस भी जाते थे। वहां उन्हें बहुत कुछ आर्थिक लाभ होता या जिसका बहुत कुछ अंश उनकी मात्मूमि को भी मिला करता था। दूसरे देशों में वसकर लोग वहां अपनी मात्माषा और धर्म आदि का प्रचार भी करते थे। आगे चलकर स्पेन, पुर्चगाल, फ्रांस और हॅंगलैंड आदि देशों के निवासी भी विदेश मे आकर वसने, वहां उपनिवेश बनाने और फलतः अपने देश को उन्नत और संपन्न करने लगे।

श्रन्य जातियों की अपेचा इघर कई सौ वर्षों में ग्रॅगरेज जाति बहुत श्रागे बढ़ गई है। इस समय समस्त मूमंडल के स्थल-भाग का छठा ग्रंश प्रायः इसी प्रकार उपनिवेश रूप मे वसा हुआ है। ये ग्रॅंगरेजी उपनिवेश तीन प्रकार के हैं-(१) राजकीय उपनिवेश (Crown Colonies) जिनमें सारा राजकीय प्रबंध इँगलैंड की सरकार के अधीन ही होता है। (२) नियमित शासनात्मक उपनिवेश जिनके राजकर्म-चारी ते। इँगलैंड की सरकार के अधीन होते हैं, पर जे। अपने लिये कानून ग्रादि खर्यं बनाते हैं। हाँ, त्रिटिश सरकार की यह अधिकार अवश्य होता है कि वह उन कानूनों की रह कर दे ध्यथवा प्रचितत होने से रोक दे। धीर (३) स्वराज्यात्मक उपनिवेश जो अपना शासन आप करते हैं। ऐसे उप-निवेशों का केवल गवर्नर ही ब्रिटिश सरकार के मावहत होता है। ब्रिटिश सरकार की वहां के पास किए हुए कानूनों की रह करने भ्रथवा प्रचलित होने से रोकने का अधिकार होता है। किंतु भांतरिक विषयों में यह अधिकार विरले ही मौकों पर काम में जाया जाता है। ऐसे चपनिवेशों में गवर्नर श्रपने राजकीय नियमों के श्रनुसार स्वयं कैंसिलर श्रादि नियुक्त करता है और उन्हीं की सम्मति तथा सहायता से राजकार्य का संचालन तथा कर्म्भचारियों की नियुक्ति होती है। प्राय: इसी प्रकार के उपनिवेश भ्रन्य राज्यों के भी हैं।

श्रानकल लोगों की प्रवृत्ति स्वराज्यात्मक या प्रतिनिधि-सत्तात्मक शासन की श्रोर वरावर बढ़ती जाती है, इसलिये उपनिवेशों में भी कुछ लोग पूर्ण प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य चाहते हैं; मारुभूमि का किसी प्रकार का दबाव या अधिकार मानने के लिये वे तैयार नहीं हैं। दबाव या अधिकार मानने में वे अपनी अनेक हानियाँ भी दिखलाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि उनकी साम्राज्य सरकार कोई युद्ध ठान ले तो उन्हें भी ज्यर्थ उसमें अन्मिलित होना पड़ता है। पर इसके विपरीत कुछ लोगों का मत है कि अपने देश की साम्राज्य सरकार से उपनिवेशों का यथासाध्य घनिष्ठ संबंध रहना चाहिए; क्योंकि इससे साम्राज्य के भिन्न भिन्न अंगों की पृष्टि और उन्नति होती है। पर स्वार्थत्याग करके इस प्रकार परोपकार करने की इच्छा करनेवाले देवता संख्या मे अपेचाफुत थोड़े ही हैं।

प्रायः बढ़े बढ़े साम्राज्यों की अपने अधीनस्थ देशों या राज्यों के पढ़ोसी छोटे मेटि देशों और राज्यों पर, अनेक राजनीतिक कारयों से, कुछ न कुछ अधि-राज्य कार रखना पढ़ता है। ऐसे राज्य या तो केवल अपने रचक-राज्य के द्वारा अथवा उसकी आज्ञा से ही किसी विदेशी राज्य के साथ कोई राजनीतिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। रचित राज्य की सब प्रकार से रचा करना ही रचक-राज्य का कर्चज्य है। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय ते। किसी राज्य को अपना रचित राज्य बनाना उसे अपनी अधीनता में लेना ही है। पर किसी बलशाली राज्य का अपने से किसी दुर्वल राज्य के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करना भी इसी रच्या के अंतर्गत आ जाता है।

रचक-राज्य विना लड़ाई भगड़ा किए ही अपने रचित राज्य में मनमाना परिवर्तन कर सकता है। संधि, बल-प्रयोग और बल-पूर्वक देश पर अधिकार करके राज्य रचित बनाए जाते हैं। भारत सरकार का देशी रियासतों के साथ बहुत कुछ इसी प्रकार का संबंध है।

रिचत राज्य प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनमें पहले से किसी प्रकार का राज्य स्थापित होता है और जो शक्ति या बल-प्रयोग ध्यादि के द्वारा रच्या मे लाए जाते हैं; और दूसरे वे जिनमे कोई विदेशी सभ्य राज्य ध्याकर पहले अपना अधिकार कर लेता है और तब उन्हें, कुछ ध्यांत-रिक स्ततंत्रता देकर अपनी रचा में रसता है।

जो देश या राज्य अपने ऊपर किसी दूसरे देश या राज्य का कुछ भी अधिकार या दबाव स्तीकार कर लेता है, स्यूलत:

श्रधीन राज्य श्रीर इस दृष्टि से उपनिनेश तथा रिचत राज्य भी, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है, इसी कोटि में झा
जाते हैं। पर सूच्मतः श्रीर ज्यानहारिक दृष्टि से ग्रधीन
राज्य वही माना जाता है जो सब प्रकार से किसी दूसरे बड़े
राज्य के अधिकार में रहता है। श्रधिकारी राज्य अपने
नियुक्त किए हुए शासकों आदि के द्वारा श्रधीन राज्य में सारा
राज्य-प्रवंध करता है, उसके लिये नियम श्रीर कानून बनाता
है, कर उगाहता है. ज्यायालय स्थापित करता है. दूसरी

शक्तियों से उसकी रक्ता करता है और इसी प्रकार के दूसरे आवश्यक कर्तां का पालन करता है। अभीन राज्य की किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करना केवल अधिकारी राज्य के हाथ में होता है। भारत की गणना इँगलैंड के अभीन राज्यों में होती है; और इसी से अभीन राज्यों की स्थिति का अच्छा परिचय मिल जाता है। कभी कभी अधिकारो राज्य अपने अभीन राज्यों को बहुत कुछ अधिकार और स्वतंत्रता भी दे देते हैं, और कहीं कहीं अभीन राज्य के प्रधान अधिकारी को यह भी अधिकार होता है कि साम्राज्य के जटिल प्रश्नों की मीमांसा में अभीत होता है कि साम्राज्य के जटिल प्रश्नों की मीमांसा में अभीत होता है कि साम्राज्य के जटिल प्रश्नों की मीमांसा में अभीत होता है कि साम्राज्य के जटिल प्रश्नों की मीमांसा में अभीत होता है कि साम्राज्य के जटिल प्रश्नों की मीमांसा में अभीत होता है कि साम्राज्य के जटिल प्रश्नों की मीमांसा में अभीत होता है कि साम्राज्य के जटिल प्रश्नों की मीमांसा में अभीत होता है कि साम्राज्य है। प्रकार के हो एक अभीन राज्यों के प्रधान अधिकारियों और प्रतिनिधियों की फांस की व्यवस्थापिका समाओं तक में आकर बैठने श्रीर बोलने का अधिकार है।

आदेशित राज्य नए ही ढंग के राज्य हैं। इनका निर्माण सन् १-६१४ के युरोपियन महासमर के बाद हुआ है। ये राष्ट्र संघ ( League of Nations ) जादेशित राज्य होरा विजेता राज्यों को सैंपि गए हैं; और उन्हें आदेश है कि वे यहाँ के मूल-निवासियों की मान-सिक, नैतिक तथा आर्थिक उन्नति का प्रवंध करें। इसके लिये उन्हें राष्ट्र संघ के प्रति उत्तरहायी होना पड़ता है। प्रत्येक आदेशित राज्य की शासन संबंधो रिपोर्ट प्रति वर्ष राष्ट्र संघ की परिषद् में उपस्थित की जाती है और उसकी जाँच एक आदेश कमीशन हारा होती है। इस तरह जर्मनी के कई

उपनिवेश ब्रिटिश सरकार श्रीर इसके श्रंतर्गत खतंत्र उपनिवेशों को तथा फ्रेंच-सरकार के श्रधीन स्ना गए हैं।

### (१) ब्रिटिश साम्राज्य

(क) उपनिवेश

प्रेट ब्रिटेन थ्रीर भ्रायलैंड, चैनेल म्राइलैंड्स, म्राइल भ्राफ मैन तथा भारतवर्ष की छोड़कर त्रिटिश साम्राज्य के ग्रंतर्गत प्रत्येक देश उपनिवेश ही माना जाता है। आयर्लैं ह यद्यपि उपनिवेश नहीं कहा जा सकता, तथापि इसकी शासन-प्रवाली साम्राज्यांतर्गत घ्रन्य स्वतंत्र उपनिवेशों की शासन-प्रणाजी से बहुत कुछ मिलती जुलती है: इस कारण हम उसका वर्णन स्वतंत्र उपनिवेशों के वर्णन के साथ ही करेगे। उपनिवेशों मे ऊछ ऐसे भी हैं जो रिचत राज्य ( Protectorates ) कहलाते हैं। श्रव: इस स्थान पर उनका भी एक साथ ही वर्धन किया जाता है। सुसीते के लिये सब उपनिवेशों की चार श्रेणियों सें विभक्त कर दिया गया है। पहली श्रेणी उन उपनिवेशों की है जिनमें फेवल गवर्नर ही शासन करता और वही कानृत बनाता है। इन उपनिवेशों में कोई व्यवस्थापिका सभा नहीं होती । ऐसे उपनिवेश ये हैं--जित्राल्टर, सेंटहेलना, कशांटी, गोल्डकोस्ट का उत्तरी माग, नाइजीरिया, वसुटोलैंड, वेचुम्राना-र्लैंड, खाजीलैंड ग्रीर ग्रदन ।

<sup>\*</sup> भद्न का सैनिक श्रीर राजनीतिक प्रवंध ब्रिटिश सरकार करती है। नागरिक विषयों की देख भाल मारत सरकार द्वारा होती है।

दूसरी श्रेगी में के उपनिवेश वे हैं जिनमें एक शासक या गवर्नर रहता है, जो एक व्यवस्थापिका सभा की सहायता से कानून बनाता और एक कार्य्यकारिग्री सभा की सहायता से शासन करता है। इन दोनों सभाओं या कैं। सिलों के मेंबरे! की नियुक्ति या तो सम्राट् के द्वारा होती है श्रीर या सम्राट् के प्रतिनिधि शासक या गवर्नर के द्वारा। इस श्रेग्री के अंतर्गत मिटिश होंदूरास, ट्रिनिडाड, विंडवर्ड द्वोपसमुदाय, पश्चिमी श्रिका का उपनिवेश, न्यासालेंड, हांकांग, स्ट्रेट सेटलमेट श्रीर सेचशील है।

तीसरी श्रेगी में ने उपनिवेश हैं जिनमे ज्यवस्थापिका समा के सब या कुछ सदस्य प्रजा द्वारा चुने जाते हैं झौर कार्य-कारिणी सभा के सदस्य सम्राट् अथवा उसके प्रतिनिधि शासक (गवर्नर) के द्वारा नियुक्त होते हैं। इस श्रेणी में जमैका, जंका (सिलोन), मारीशस, फीजी, केनिया, ब्रिटिश ग्वाइना, जीवर्ड द्वीप, साइप्रस, यूगेंडा, दिचणी रोडेशिया, उत्तरी रेडिशिया, गेंविया, सीरालियोन, फॉकर्लंड, दिचणी जार्जिया, पेपुमा, बहामाज, बरवडास, बरमुडास झीर मालटा है।

उपर्युक्त तीन श्रेणी के उपनिवेश जिटिश सरकार कं उप-निवेश विभाग के अधीन हैं। इनके गवर्नर उपनिवेश मंत्री (Secretary of State for the Colonies) की सलाह से सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

चौथी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं जो स्वतंत्र उपनिवेश (Dominions) कहलाते हैं। इनका शासन प्रतिनिधि- सत्तात्मक राज्यों की तरह होता है श्रीर सरकार प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किंतु कुछ बातों मे, विशेष-तः बाह्य विषयों मे, ब्रिटिश सरकार का इन पर श्रिषकार रहता है। इनका प्रधान शासक श्रथवा गवर्नर-जनरल सम्राट् द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इस श्रेणी के श्रंतर्गत निम्न-लिखित उपनिवेश हैं—शास्त्रे लिया, कनाहा, न्यूजीलैंड, न्यूफा-उंहलैंड श्रीर युनियन श्राफ साहथ श्रिका। इनकी शासन-प्रणाली संचेप मे नीचे दो जाती है।

### स्वतंत्र-उपनिवेशों की शासन-प्रणाली

इसके अंतर्गत कई छोटी छोटी रियासते हैं जो अपने लिये आप कानून बनाती हैं। सब रियासते ने मिल्रकर प्रधान गवर्नमेट को कुछ निश्चित और आस्ट्रेलिया विशिष्ट अधिकार दे रखे हैं। यहाँ सम्राट द्वारा नियुक्त एक गवर्नर-जनरल रहता है जो एक प्रवंधकारिणी सभा की सलाह से काम करता है। इस सभा के संग्री होते हैं जो अपने शासन-कार्य के लिये प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक संघटित पालि मेंट है जिसमें सिनेट और प्रतिनिधि मंडल सम्मिलत है। सिनेट मे छ. रियासतें मे से प्रत्येक के छ: छ: सहस्य, इस प्रकार कुल ३६ सदस्य होते हैं जो सर्व-साधारण की सम्मित से छ: वर्ष के लिये चुने जाते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव तीन वर्ष के लिये छोर आवादी के हिसाब से होता है। लेकिन प्रत्येक

रियासत को कम से कम पाँच प्रतिनिधि होते हैं। कुल प्रति-निधियों की संख्या खगमग ७५ होती है। यहाँ को मूल निवासियों की छोड़कर शेष सब खी-पुरुषों की चुनाव में मत देने का अधिकार है।

यहाँ का शासन-कार्य्य १८ मंत्रियों की एक प्रीवी कैंसिल की सहायता से एक गवर्नर-जनरल करता है जो सम्राट् द्वारा नियुक्त और उसी का प्रतिनिधि होता है। कनाड़ा कानून बनाने के लिये सिनेट और हाउस आफ कार्मस की सिम्मिलित एक पार्लिमेंट है। सिनेट में कई सहस्य हैं जो कनाड़ा सरकार की सिफारिश पर सम्राट् द्वारा नामजह किए जाते हैं। सिनेटर माजन्म सहस्य रहते हैं। सिनेटर की भवस्था तीस वर्ष की होनी चाहिए और उसके पास कुछ निश्चित जर्मीहारी होनी चाहिए। हाउस भाफ कार्मस के सहस्यों का जुनाव प्रति चार वर्ष बाद होता है। प्रत्येक बालिंग स्त्री पुरुष को मत हेने का अधिकार है। कुल सहस्यों की संख्या २३५ है। प्रीवी कैंसिल अपने शासन-कार्य के लिये इसके प्रति इचरहायी होती है।

यहाँ का शासन सम्राट् द्वारा नियुक्त एक गवर्नर-जनरल के द्वाय में है। व्यवस्थापिका समा तथा प्रतिनिधि मंडल की सम्मिलित एक सार्वजनिक समा या पार्लिमेंट भी है। व्यवस्थापिका सभा के ४३ सदस्य हैं जिनमें तीन मोद्यारी (न्यूजीलैंड के मूल- निवासी ) सदस्य गवर्नर-जनरत्न द्वारा नियुक्त होते हैं । इनमें से जो लोग १७ सितंबर १८६१ से पहले से नियुक्त हैं, वे तेर उसके भाजन्म समासद रहेंगे; पर जिनकी नियुक्ति इसके बाद हुई हो, वे केवल सात वर्ष तक सदस्य रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर खनकी फिर से नियुक्ति हो सकती है। प्रति-निधि-मंडल मे ८० सदस्य हैं जो सर्वसाधारण द्वारा तीन वर्ष के लिये चुने जाते हैं। इनमें चार मोध्यारी सदस्य भी होते हैं। श्वियाँ भी सदस्य हो सकती हैं। गवर्नर-जनरल सम्राट् द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह एक कार्यकारियी सभा की सज़ाइ से काम करवा है। इस सभा के १२ मंत्री होते हैं जो प्रपने शासन कार्य के खिये प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रतिनिधि सभा को तोड़ देने का श्राधिकार गवर्नर-जनरल को है। पालिमेंट के पास किए हुए विली में सुधार करने के लिये वह उन्हें वापस भी मेज सकता है और नए विलों के मसीदे भी उपश्वित कर सकता है। यह सबसे पुराना धँगरेजी उपनिवेश है। यहाँ का

शासन ६ सदस्यों की कार्य्यकारियों समा की सहायता से
सम्नाट्र द्वारा नियुक्त एक गवर्नर करता
है। २४ सदस्यों की एक व्यवस्थापिका
सभा मी है जिमकी नियुक्ति सम्नाट् द्वारा ही होती है।
मर्वसाधार ग्र द्वारा चुने हुए ३६ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भी है। प्रत्येक वालिंग पुरुष को मत देने का प्रधि-

कार है, परतु धर्मा कियो को यहाँ यह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यकारियी सभा प्रतिनिधि-मंडल के प्रति उत्तर-दायी रहती है।

इसमें क्षेप आफ गुडहोप, नेटाल, ट्रांसवाल श्रीर धारेंज रीवर डपनिवेश सम्मिलित हैं। ३१ मई सन् १-६१० की यह संघटन हुआ था। यहाँ सम्राट् यूनियन आफ साक्य द्वारा नियुक्त एक गवर्नर-जनरल शासन अफ्रिका

करता है। प्रपनी सहायता के लिये कार्यकारियी सभा के सदस्यों को चुनने का अधिकार उसी को है। राज्यों के सिन्न मिन्न विभागों को स्थापित करने का अधिकार भी उसी को है, पर उनमें वह निश्चित संख्या से अधिक अफसरों को नियुक्त नहीं कर सकता। कानून बनाने के लिये पालिंमेट है जिसमे सिनेट और प्रतिनिधि-मंडल है। सिनेट के चालीस सदस्यों मे से आठ को गवर्नर जनरत्त नियुक्त करता है और ३२ सब प्रांतों से चुने जाते हैं। युरोपियन ब्रिटिश प्रजा के व्यक्ति ही इसके सदस्य हो सकते हैं। सिनेट की सदस्यता के उम्मेदनार की अवस्था कम से कम तीस वर्ष होनी चाहिए और उसके पास कम से कम प्०० पैंड की जायदाद भी होनी चाहिए। सीनेट की आयु दस वर्ष की होती है।

प्रतिनिधि-मंडल मे १३४ सदस्य हैं। इस सभा की, ग्रवधि पाँच वर्ष है। यहाँ के प्रत्येक बालिग स्त्री-पुर्ण्य को इसके जुनाव में मत देने का श्रधिकार है। शासन कार्थ में प्रबंधकारियी सभा इसके प्रति उत्तरदायो रहती है। पार्लि -मेट की वैठक प्रति वर्ष होना आवश्यक है।

### आयर्लंड

इस ऊपर कह आए हैं कि वास्तव में आयर्लें ह निटिश साम्राज्य का उपनिवेश नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि यहाँ के निवासी त्रिटेन की अपनी मातृमूमि नहीं मानते। यहाँ के निवासियों की भाषा श्रीर धार्मिक मत भी इँगलैंड-निवासियों से मिन्न हैं। इँगलैंड-निवासी प्रोटेस्टेंट मत के हैं और श्रायलैंड में बहुवा रामन केथे। लिक मत ही माना जाता है। कई सदियों से आयलैंड इंगलैंड का एक अधीन राज्य रहा ब्राया है, कितु इस बीच मे ब्रायलैंड भी खतंत्रता के लिये सतत प्रयत्न करता रहा । जब जब इँगलैंड पर कोई आपत्ति धाती, ध्रायलैंड अपनी खतंत्रता की प्राप्ति का मौका पाता और एक न एक बखेड़ा खड़ा कर देता। गत महायुद्ध मे भी धायलैंड ने अर्मनी से मिलकर इँगलैंड के विरुद्ध खडे होते का प्रयत्न किया, कितु इँगलैंड ने इसे दवा रखा। जुड़ाई के पहले यहाँ के प्रतिनिधि त्रिटिश पार्लिमेट मे बाकर बैठते थे। लड़ाई का अंत होने पर जब आयलैंड की अपने प्रतिनिधियों के भेजने का अवसर मिला, तब वहाँ के निवासियों ने ऐसे प्रति-निधि चुने जिन्होंने यह प्रतिक्वा की कि वे ब्रिटिश पार्लि-मेंट मे न जाकर आयलें ह मे ही अपनी पार्लिमेंट करेंगे। ऐसा ही हुआ। आयर्लैंड में स्वतंत्र राज्य की घेषका हो गई।

लड़ाई के पूर्व सन् १८१२ में जिटिश पार्लिमेंट ने आयलैंड के लियं एक होमरूल विल (स्वराज्य का मस्विदा) पास किया था और यह १८१४ सन् से कार्य में लाया जाने को था। यह विल स्तरीय आयलैंड के छः जिलों को तो मंजूर हो गया, परंतु बाकी २६ जिलों को यह मान्य नहीं था। सन् १८१४ में महासमर आरंभ हो जाने से वह होम रूल भी लड़ाई के अंत तक के लिये स्थिगत कर दिया गया। जैसा कि हम उपर बता चुके हैं, लड़ाई के अंत में दिच्यीय आयलैंड के २६ जिलों ने अपनी स्वतत्र पार्लिमेंट स्थापित कर ली और बिटिश सरकार का होम रूल महण्य नहीं किया। स्चरीय छः जिलों ने इसे स्वीकार कर लिया।

दिच्यीय आयर्तें ड के खतंत्र पार्लिमेट स्थापित करने पर ब्रिटिश सरकार ने उसकी द्वाने के अनेक प्रयक्त किए। जनता तो महकी ही हुई शी। उसने अपनी खतंत्रता के लिये जी ते। इकत लड़ाई की। बहुत से लोग मारे गये, खून की नदियाँ वहीं। अंत की ब्रिटिश सरकार की मालूम ही गया कि आयर्तें ड बिना खतंत्र हुए नहीं रहेगा, 'और आयर्तें ड की भी मालूम हो गया कि इंगलैंड भी टक्कर खाने थे। य नहीं है। फल यह हुआ कि दोनों की संधि की इच्छा हुई और सन् १-६२१ मे ब्रिटिश पार्लिमेंट और आयरिश पार्लिमेट के बराबर बराबर सहस्यों ने बैठकर संधि कर ली। आयरिश नेताओं को आयर्तें ड के लिये शासन-प्रयाली निर्माण करने

का अधिकार दिया गया। त्रिटिश और आयरिश सरकारों ने उन नेताओं के मसविदों को मंजूर किया और ६ दिसंबर सन् १८२२ को इस प्रकाली द्वारा शासन प्रारंभ हुआ।

अब इस संचेप में आयरिश शासन-प्रणाली पर कुछ लिखेंगे। उपर्युक्त संचिप्त इतिहास की च्यान में रखे विना आयरिश शासन-पद्धति का समभना असंभव होगा।

यह कहा ही जा चुका है कि उत्तरीय, आयतें ड प्रथवा अल्टर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया हुआ खराज्य खोकार कर लिया था। अतः यहाँ की शासन-प्रधाली कनाडा इत्यादि उपनिवेशों की शासन-प्रधाली के ही सहश है।

दिख्योय भायतें ड भयवा भायरिश स्वतंत्र-राष्ट्र (Irish Free State) की शासन-प्रवाली भी यद्यपि भ्रन्य उपनित्रेशों के ही सहश है, तथापि कई बातों में यह सर्वथा निराक्षी ही है। इसमे मंत्रियों का उत्तरहायित्व भीर सीनेट के सभ्यों के जुनाव की रीति विशेष उल्लेखनीय है।

ज्ञायरिश पालिमेट की दे। सभाएँ हैं—राष्ट्र समा (Senate) जीर प्रतिनिधि समा (Chamber of Deputies)। राष्ट्र सभा में ज्ञाजकल ६० सभ्य हैं जीर प्रतिनिधि समा में १५३। प्रतिनिधि समा के लिये २१ वर्ष से ऊपर डम्रवाले प्रत्येक नागिरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, मत देने का प्रधिकार है। प्रति ३०,००० जनसंख्या पीछे कम से कम एक सदस्य प्रवश्य होना चाहिए।

यहाँ की राष्ट्र सभा निराली ही है। इसके सदस्य केवल वे ही हो सकते हैं जिन्होंने अपनी देशमिक, ज्ञान और अन्य प्रकार की सेवा से देश का मान बढ़ाया हो। इन सभ्यों की स्रविध बारह वर्ष की होती है, किंतु एक-चौथाई सदस्य हर तीसरे साल बदले जाते हैं। इन सदस्यों का चुनाव भी विचित्र ढंग से ही होता है। प्रति तीसरे वर्ष प्रतिनिधि सभा ३२ और राष्ट्र सभा १६ उम्मेदवारों के नाम तैयार करती है और ये नाम जनता के सामने रस्ते जाते हैं। 'इनमें से जनता १५ को चुन लेती है। ये १५ नए सभ्य होते हैं।

पार्लिमेट को अधिकार है कि वह सन् १-२१ की संधि की सीमा के भीतर चाहे जैसे नियम बना सकती है। अतः आयलें ह की जनसंख्या के किसी सास अनुपात से अधिक सेना रखने का अधिकार नहीं है। जहाई के मैं को पर अपने बचाव के लिये बिटिश सरकार को अधिकार है कि वह आयलें ह के जो बंदरगाह चाहे, ले ले। प्रत्येक सदस्य को राजभिक्त की शपथ भी लेना आवश्यक है। इनको छे। इकर आयलें ह से ही सास संबंध रखनेवाली समस्त बातों में पार्लिमेंट को पूरा अधिकार है। परंतु पार्लिमेंट की दोनें सभाओं की ताकत बराबर नहीं है। परंतु पार्लिमेंट की दोनें सभाओं की ताकत बराबर नहीं है। प्रतिनिधि समा के अधिकार प्रधान हैं। राष्ट्र सभा समम्ताने और केवल कुछ काल तक प्रतिनिधि सभा के किसी मसविदे को रोकने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। धन संबंधी मसविदे तो राष्ट्रसभा पेश भी नहीं

कर सकती थार प्रतिनिधि सभा द्वारा पेश किए जाने पर १४ दिन से क्यादा उसे राक भी नहीं सकती। अन्य मसनिदे वह पेश भी कर सकती है थार २७० दिनों तक रोक भी सकती है।

उपर्युक्त व्यवस्थापिका सभाग्रीं के अतिरिक्त एक कार्य-कारियी समा भी है, जिसमे १२ सदस्य होते हैं। इनमें से चार प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं। बाकी ब्राठ मे से तीन को प्रतिनिधि सभा पार्लिमेंट का सभ्य बना सकती है। बाकी सदस्य और मंत्री पार्लिमेट के सभ्य नहीं होते। कार्यकारिया समा का एक सभापति और एक उपसभापति होता है। सभापति प्रतिनिधि सभा की सिकारिश पर गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किया नाता है। नियुक्त होने पर सभापति ध्रपने उन मंत्रियों को चुनता है जिन्हें पार्लिमेट में बैठने का श्रिधिकार है। बाकी मंत्रो प्रतिनिधि सभा की एक कमेटी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कार्यकारियी सभा प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, परंतु प्रविश्वास के प्रवसर पर सव संत्रियों की इस्तीफा नहीं देना पड़ता, केवल सभापति और डसके द्वारा नियुक्त मंत्रीगण ही इस्तीफा देने की बाध्य रहते हैं। जों भ्रन्य मंत्रो कार्यकारियी समा में बैठते हैं थ्रीर उसमें अपना मत देते हैं, वे वगैर किसी खास बुराई के अपनी अवधि से पहले नहीं हटाए जा सकते। यह द्वीव मंत्रो-उत्तरदायित्व मायलैंड-खतंत्र-राष्ट्र का निराला ही है। कार्यकारिणी सभा सभापति को परामर्श देती है ब्रीर सभापति गवर्नर-

जनरल को। सालाना ग्रायन्यय का मसविदा भी यही सभा तैयार करती है और वह प्रतिनिधि सभा के सामने विचारने को रखा जाता है। प्रत्येक मंत्रो के हाथ एक एक शासन विभाग रहता है और वह उसके लिये भक्षेता ही उत्तरदायो होता है।

यहाँ की जनवा को भी बिल पेश करने का अधिकार प्राप्त है भीर विशेष बातों में जन-सम्मति भी ली जाती है।

राजा का प्रतिनिधि गवर्नर-जनरत्त होता है। यह आय-रिश पार्लिमेट की ही सिकारिश से ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

## (ख) रिवत रोज्य

त्रिटिश साम्राज्य के ग्रंतर्गत निम्नतिखित रचित राज्य हैं— (१) मलाया, (२) सारवाक, (३) बोर्नियो, (४) सूडान श्रीर (५) जंजीबार।

ये अपने चेत्र मे विटिश सरकार को छोड़कर और किसी को राजनीतिक इस्तचेप नहीं करने देते। इनमे यह इस्तचेप मिन्न मिन्न मात्रा में है। मलाया मे त्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त रेजिंहेंट है जो वहाँ के सुलतान को शासन-कार्य में सहायता देता है। सारवाक और बोर्नियो में व्रिटिश सर-कार की श्रांतरिक विषयों मे इस्तचेप करने का श्रधिकार नहीं है। सूडान इंग्लैंड श्रीर मिस्र दोनों की रचा मे है। गवर्नर-जनरल व्रिटिश सरकार की खोड़ित से नियुक्त होता है। जंजीवार का शासन मुलतान के नाम से ब्रिटिश रेजीडेंट द्वारा होता है।

## (ग) ऋधीन राज्य भारतवर्ष

भारतवर्ष इँगलेंड का अधीन राज्य है। इँगलेंड का राजा भारतवर्ष का सम्राट् कहलाता है। यहाँ के शासन का सब प्रवंध करने के लिये इँगलेंड मे एक सेकेटरी आफ स्टेट रहता है जिसकी एक कौंसिल भी है। कौंसिल से खीछत स्टेट सेकेटरी की प्रत्येक आहा भारत सरकार के लिये मान्य होती है। भारत मे जो कानून पास होता है, वह उसकी स्वीछित के लिये मेजा जाता है। वह सम्राट् को उसे स्वीछत अथवा अस्वीछत करने की सम्मति दे सकता है। भारत का सब व्यय आदि मी उसी के अधिकार मे है। उसकी कौंसिल मे आठ से बारह तक सदस्य होते हैं। इसे भारत के आय-व्यय का लेखा प्रति वर्ष पार्लिमेंट मे उपस्थित करना पड़ता है। पार्लिमेंट के सदस्य इससे भारत के संवंध में प्रश्न भी कर सकते हैं।

सम्राट् की ग्रोर से भारत मे शासन करने के लिये जो प्रधान अधिकारी नियुक्त किया जाता है, उसे गवर्नर-जनरल ग्रीर वाइसराय कहते हैं। इसकी श्रविष प्राय: पॉच वर्ष की होती है। वह प्रधान मंत्रो की सिकारिश से सम्राट्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसकी एक कार्यकारिशी सभा है जिसके सदस्य सेक्रेटरी ग्रॉफ स्टेट की सिकारिश से सम्राट द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। यह सभा भारत-सरकार भी कहलाती है। गवर्नर-जनरल और कमांहर-इन-चीफ (जंगी लाट) के अतिरिक्त इसके छः सभ्य होते हैं, जिनमे अब प्राय. आधे हिन्दुस्तानी होते हैं। इसका सभापित गवर्नर-जनरल ही होता है। उसे प्रायः सभा का निर्णय मौन्य होता है; परंतु भारतवर्ष की भन्नाई के खयाल से वह अपने भत के अनुसार इसके विरुद्ध भी काम कर सकता है। सुभीते के लिये गवर्नर-जनरल अपने राज्य के मिन्न मिन्न विभागों का भार कार्यकारियी के सदस्यों में बॉट देता है। इस समय भारत सर्क कार के निम्न लिखित आठ विभाग हैं—

१-पर राष्ट्र विमाग ( Foreign )।

२—सेना विमाग ( Army )।

३--- अर्थ विभाग ( Finance )।

४-स्वदेश विमाग ( Home )।

४—रेल भीर वाणिज्य (Bailways and Commerce)

६—शिचा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग (Education, Health and Lands)।

७—उद्योग धंधे धौर मजदूर विभाग (Industries and Labour)।

८—कानून विमाग ( Legislature )। इनमे से पहला और दूसरा विमाग ते। क्रम से गवर्नर- जनरत्त और कमांडर-इन-चीफ के श्रधीन है; शेष छ: पृथक् पृथक् भ्रन्य छ: सभ्यो के श्रधीन हैं।

२० प्रगस्त सन् १-६१७ की वेषणा में सेक्रेटरी-घॉफ-स्टेट ने भारत के प्रति ब्रिटिश पार्छ मेंट की नीति का स्पष्टोकरण किया है और उसमे बताया है कि ब्रिटिश सरकार का यह उद्देश्य है कि भारत को धीरे धीरे उत्तरदायी शासन प्रदान किया जाय। इसी उद्देश्य की ज्यान में रखते हुए सन् १-६१-६ में ब्रिटिश पार्लि-मेट ने भारत के लिये सुघार-कानून पास किया। इससे अन्य-कई सुघारों के अतिरिक्त भारत के केंद्रीय शासन के लिये समा-हय-प्रणाली का व्यवस्थापक मंडल स्थापित किया गया। गवर्नर-जनरल के अविरिक्त इस मंडल के निम्नलिखित दो विभाग हैं—

- (१) राज्य परिषद् (Council of State)। यह प्रति पाँच वर्ष बाद संघटित की जाती है।
- (२) ज्यवस्थापिका सभा(Legislative Assembly)। इसका नया संघटन प्रति तीन वर्ष बाद होता है।

राज्य-परिषद् के कुल ६० सभ्य होते हैं जिनमे ३३ निर्वा-चित थीर २७ नामजद होते हैं। व्यवस्थापिका सभा के सभ्यों की संख्या कम से कम १४० निश्चित की गई है, परंतु यह बढाई भी जा सकती है। ग्राजकल इस सभा में कुल १४४ सभ्य हैं जिनमें १०३ निर्वाचित थीर ४१ नामजद हैं। कार्य-कारियी मभा के सभ्य उपर्युक्त दे। सभाग्रे। में से एक न एक के नामजद सदस्य श्रवश्य होते हैं, परंतु दोनें। के नहीं है। सकते। इनका ध्रिविशन प्रति वर्ष प्रायः दो बार होता है— एक प्रीष्म-ध्रिविशन जो शिमले में होता है श्रीर दूसरा शरद-ध्रिविशन जो दिखी में होता है।

व्यवस्थापिका सभा का सभापित समा द्वारा ही चुना जाता है और गवर्नर-जनरल की अनुमित मिलने पर उस पद को श्रहण करता है। बहुधा किसी कानूनी प्रस्ताव को पास करने के लिये दोनों सभाश्री की मूल रूप से श्रीर कुछ संशोधन के साथ स्वीकृति होता आवश्यक है। इन सभाश्री द्वारा पास किए हुए प्रस्ताव सिफारिश के तौर पर होते हैं श्रीर ने कानून तभी माने जाते हैं जब गवर्नर-जनरल की भी स्वीकृति हो। गव-र्नर-जनरल की पूर्ण अधिकार है कि वह इन प्रस्तावों को न माने। इससे स्पष्ट है कि भारत में उत्तरदायी शासन नहीं है।

ब्रिटिश मारत पंद्रह प्रांतों मे विभक्त है। इनमें बंगाल, मद्रास, बंग्ई, आगरा-अवध के संयुक्त प्रदेश, पंजाब, बिहार और उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आसाम और बरमा थे नौ प्रांत गवर्नरों के अधीन हैं, जो सन् १-६१-६ के सुधार द्वारा नियुक्त मंत्रियों के साथ उनका शासन करते हैं। ये गवर्नर सेके-टरी-ऑफ-स्टेट की सिफारिश से सम्राट्द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और ये प्राय: पाँच वर्ष के लिये ही अपने पद पर रहते हैं। शेष छ: तथा पश्चिमोत्तर-सीमा प्रांत, ब्रिटिश बल्चिस्तान, दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग और अंदमान निकोबार द्वीप चीफ किसअर के अधीन हैं। चीफ किसअर गवर्नर-जनरल

द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, पर इसके लिये सम्राट्की अनुमति भी लेनी पड़ती है।

प्रत्येक गवर्नर के प्रांत में एक प्रवंधकारियी सभा श्रीर एक प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा होती है। प्रवंधकारियी सभा के सभ्य चार से अधिक नहीं होते। ये भी गवर्नर के सहश सम्राट्ट्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ये व्यवस्थापिका सभा के भी सभ्य होते हैं। व्यवस्थापिका सभा में श्रीर भी नामजद श्रीर निर्वाचित सभ्य होते हैं; कितु किसी प्रांतीय-व्यवस्थापिका सभा मे २० प्रति शत से अधिक सरकारी श्रीर ७० प्रति शत से कम निर्वाचित सभ्य नहीं होते। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं का वर्त्तमान संघटन इस प्रकार हैं—

| प्रांत                      | सरकारी<br>सदस्य | निर्वाचित   | कुल  |
|-----------------------------|-----------------|-------------|------|
| <b>मदरास</b>                | ९€              | -€⊏         | १२७  |
| <b>चं</b> वई                | २५              | <b>⊏€</b> . | 888  |
| वंगाल                       | २६              | ११३         | १३-६ |
| युक्तप्रांत                 | २३              | १००         | १२३  |
| विद्वार और वड़ीसा           | २७              | ७६          | १०३  |
| <b>पंजाब</b>                | २२              | ७१          | સ્ક  |
| मध्य प्रदेश प्रांत छीर वराव | १६              | 87          | ৩০   |
| <b>भासाम</b>                | 88              | ₹€          | ५३   |
| वरमा                        | २३              | <u> </u>    | १०१  |

रावर्तर के प्रांतों के शासन संबंधी विषय दे। भागों में विभक्त ई—(१) रचित, (Reserved Subjects) धीर (२) इस्तांतरित (Transferred)। रचित विषयों का प्रबंध गवर्नर ध्रपनी प्रबंधकारियी सभा के साथ करता है। इस्तांतरित विषयों मे उसे मंत्रियों के परामर्श से कार्य करना पड़ता है। परंत्र गवर्नर को अधिकार रहता है कि वह आवश्यक समम्कतर प्रबंघकारिकी सभा और मंत्रियों के निर्धाय के विरुद्ध भी काम कर सके। मंत्री गवर्नर द्वारा ज्यवस्थापिका सभा के निर्वा-चित सभ्यों में से चुने जाते हैं धौर उनका मासिक वेतन ज्यव-स्थापिका सभा द्वारा निश्चित किया जाता है। सभा किसी मंत्री की, अविश्वास-सूचक प्रस्ताव पास करके. या उसका वेतन कम करके, मंत्री-पद से अलग कर सकती है। इससे यह स्पष्ट है कि इस्तांतरित विषयों में प्रांतों में उत्तरदायी शासन की कुछ फलक विद्यमान है; परंतु इसकी मात्रा कितनी है, यह पाठक खयं निर्णय कर सकेंगे, यदि वे ध्यान रखेंगे कि गवर्नर की मंत्रियों के निर्धाय के विरुद्ध भी काम करने का ग्रधिकार है श्रीर वह मंत्रियों को श्रपनी इच्छा के श्रनुसार उनके पद से अलग भी कर सकता है। मंत्रियों की अपना पद सर-चित रखने के लिये एक ग्रीर ते। ज्यवस्थापिका सभा की प्रसन्न रखना पहता है और दूसरी ग्रीर गवर्नर की । इससे उनकी कैसी स्थिति है, यह भी सहज ही सममा जा सकता है। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदृश प्रांतीय व्यवस्थापिका

सभाग्रें। की भी धायु तीन वर्ष की ही होती है। चीफ किसशर के प्रांतों में शासन संबंधी सारे विषय चीफ किसश्नर और उसकी प्रबंधकारिया सभा के ही अधीन हैं। यहाँ मंत्रि-पद की स्थापना अभी तक नहीं की गई है।

भारत में कई बढ़े वढ़े स्वतंत्र देशी राज्य भी हैं जो एक प्रकार से भारत-सरकार के रचित राज्य हैं। इन राज्यों को कुछ निश्चित संख्या से अधिक सेना, अथवा भारत-सरकार की विशेष स्वीकृति के बिना अपने यहाँ किसी युरोपियन कर्म्मचारी की रखने का अधिकार नहीं है। भारत-सरकार यदि किसी राजा को कोई अनुचित कार्य करते हुए देखे तो वह उसे ग्रधिकारच्युत भी कर सकती है। कुछ राज्य भारत-सरकार को कर भी देते हैं, पर अधिकांश नहीं देते। प्राय: रियासती का प्रबंध वहां के राजाओं, मंत्रियी ग्रीर कौंसिली के द्वारा ही होता है; पर प्रत्येक बड़ी रियासत में एक पोलिटिकल प्रकसर या रंजिबेंट भी रहता है जो भारत-सर-कार की थ्रोर से नियुक्त होता है। कई छोटी छोटी रिया-सर्तों के समूह के लिये कहीं कहीं एक ही पोलिटिकल अफसर या रेजिडेंट रहता है। सब राज्यों की अपना अपना कानून बनाने का अधिकार है। हैदराबाद, मैसूर, वडीदा, काश-मीर, कलात श्रीर राजपूताने तथा मध्य भारत की रियासर्वे. जिनकी संख्या १७५ है, गवर्नर-जनरल इन-कौंसिल के भ्राध-कार में हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी छोटी छोटी रियासतें प्रांतीय सरकारों की घ्रधीनता में भी हैं। चीनी सीमा तथा पश्चिमोत्तर सीमा में बहुत सी छोटी छोटी रियासर्ते धीर पहाड़ी जातियाँ धीर छोटा नागपुर, घोड़ांसा धीर मध्य प्रदेश में सरकार के घंधीन छोटी छोटी जंगली जातियाँ भी हैं।

हैदराबाद, मैसूर, वहाँदा और काश्मीर भारत के प्रधान हंशी राज्य हैं। नेपाल की गणना भी इन्हीं में होती है; पर कई वातों में वह विलक्कल स्वतंत्र है। इसके उपरांत मध्य भारत, राजपूताने और वल्लिक्सान की एजेंसियों हैं। इनमें ये रियासतें हैं—

गवालियर, इंदौर, भोपाल, रीवॉ, झेख्झा, इतिया, बार, जावरा, पन्ना, विजावर, श्रज्यगढ़, छत्रपुर, चरखारी धादि।

इदयपुर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, वीकानेर, कोटा, बूँदी, श्रज्ञवर, घौलपुर श्रादि।

वज्जित्तान 

क्रिजावर श्रीर खास बेला।

प्रांतीय सरकारों से संवंध रखनेवाले राज्य इस प्रकार हैं— हावंकीर, कीचीन, पड्डूकीटा तथा अन्य छोटी रियासते ।

| चंबई .         | कोल्हापुर, कच्छ, खैरपुर, ईडर, भाव-<br>नगर, जूनागढ़, गोंडल, पालनपुर स्रादि।      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>चं</b> गास  | कूचिवहार, भूटान, मोरभंज, काला-<br>हाँडी, बामड़ा स्रादि।                         |
| संयुक्त प्रांत | <b>बनारस, रामपुर ध्रीर टेहरी</b> ।                                              |
| पंजाब          | <ul><li>पटियाला, नामा, भींद, कपूरवला,</li><li>मडी, चंवा, फरीदकोट आदि।</li></ul> |
| वरमा           | वसरी और दक्षियी स्थाम राज्य।                                                    |
| सध्य प्रांत    | { वस्तर, रायगढ़, सरगुजा म्रादि।                                                 |

जब संसार भर में स्वतंत्रता की धावाज गूँज रही हैं, तब मारत इससे कैसे दूर रह सकता है ! मारतवर्ष भी ध्रपनी स्वतंत्रता के लिये पूर्ण प्रयत्न कर रहा है । सन् १६२१ में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शांतिमय असहयोग का एक विराट ध्रांदोलन चला था। परंतु मारत के कई नेता धौर राजनीतिज्ञ इससे सहमत न थे, इसलिये यथेष्ट परिणाम प्राप्त न हो सका। भारत के स्वराज्य का रूप क्या होगा, इसमें अब तक बहुत मत-भेद था; परंतु ता० २८ अगस्त १ स्ट्र को लखनऊ में डा० अनसारी की अध्यचता में जो एक ऐतिहासिक सर्वदल-सम्मेलन हुआ था और जिसमें भारत के सब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आए थे, उसमें करीब करीब सर्वसम्मित से यह निश्चय हो चुका है कि भारत का राजनीतिक ध्येय कम से कम साम्राज्यांत-गंत औपनिवेशिक (जैसा कनाडा, आस्ट्रेलिया इसादि उपनिवेशों मे है) खराज्य होना चाहिए। किंतु फिर भी भारतवासी अपने ध्येय को कहाँ तक प्राप्त कर पावेंगे और भविष्य मे भारत की क्या गति होगी, यह अभी ठीक नहीं कहा जा सकता।

### (घ) आदेशित राज्य

विटिश साम्राज्य के ग्रंतर्गत निम्निलिखित मुख्य भादेशित राज्य हैं—

- (१) न्यू गिनी-आस्ट्रेकिया सरकार के अधीन।
- (२) सोमोद्या-न्यू जीलैंड " "
- (३) दिच्या अफ्रिका—यूनियन आफ साउथ अफ्रिका के अधीन।
- (४) नौरू-इँग्लैंड, न्यू जीलैंड झीर आस्ट्रेलिया के अधीन।
- (५) टांगानिका-- ब्रिटिश सरकार के अधीन
- (६) पेह्नेस्टाइन ११ ।। ११
- (७) इराक '', '' ''
- (८) टेंग्गोर्लैंड ∤ व्रिटिश सरकार थ्रीर फ्रेंच सरकार केमरून √ के अधीन।

## (२) फ्रेंच उपनिवेश, रक्षित राज्य तथा आदेशित राज्य

(क) अफ्रिका मे

यद्यपि यह प्रदेश अफ्रिका में है, तो भी फ्रांस के अंतर्गत ही माना जाता है। यहाँ एक गवर्नर जनरल रहता है जो फ्रांस के प्रधान द्वारा अंतरीय मंत्री की सिफा- प्रश्नितिया रिश से नियुक्त किया जाता है। गृवर्नर-जनरल संना तथा पुलिस की देखरेख रखता है और अलजीरिया के लिये साल भर का बजट तैयार करता है जो फ्रांस की पार्लिमेट मे रखा जाता है। गवर्नर-जनरल की सहायता के लिये हो सभाएँ भी हैं। एक सभा मे सारे सभ्य गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं और इसका कार्य केवल सलाह हेना है। दूसरी में कुछ तो युल्य युल्य अधिकारी और कुछ फ्रांस-निवासियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। इसका कार्य वजट पर विचार करना (फ्रांस की पार्लिमेट मे भेजे जाने के पहले) और सार्वजनिक कार्य तथा स्थानीय

यह एक वे (बेग) का राज्य है। परंतु वे केवल नाम का ही राजा है। यह फ्रांस के अवीन है। यहाँ एक फ्रेंच रेजीडेंट-जनरल रहता है जिसके व्यृनिस हाथ में सारा शासन है। यह फ्रांस के प्रधान द्वारा. विदेशीय मंत्री की सलाह से, नियुक्त किया जाता

शासन की निगरानी करना है।

है। यहाँ ११ मंत्रियों की एक मंत्रिसमा भी है। ये मंत्री वैसे
तो बे के नाम से नियुक्त होते हैं, परंतु वास्तव में ये रेजीडेंटजनरल द्वारा ही फांस के विदेशीय मंत्री के परामर्श से नियुक्त
किए जाते हैं। इन मंत्रियों के ध्रधीन एक एक शासन-विभाग
है। सन् १ ६२२ मे यहाँ एक महासमा (Grand Council)
भी स्थापित कर दी गई है जो दो सभाओं में विभक्त है। एक
तो फरांसीसियों के प्रतिनिधियों की है धीर दूसरी यहां के
निवासियों के प्रतिनिधियों की। कुछ विशेष बातों की छोड़कर इस महासभा का बजट पर पूरा अधिकार है।

मोरक्को तीन विभागों में विभक्त है। एक हिस्सा सार्व-राष्ट्रीय कमीशन द्वारा शासित होता है; दूसरा स्पेन के प्रधीन है धौर बाकी सब हिस्सा फ्रांस के मोरक्को प्रधीन है। इसका मुख्य प्रधिकारी प्रव भी सुल्तान ही माना जाता है और यह मोरक्को-निवा-सियों का राजनीतिक और धार्मिक शासक कहलाता है। किंतु उसकी सेना संबंधी सारी शिक्त फ्रांस के प्रधान द्वारा नियुक्त रेजिडेंट-जनरल के हाथ में है। ट्यूनिस के सहश यहां भी एक मंत्रिसभा है, परंतु प्रतिनिधि सभा कोई नहीं है। मोरक्को में फ्रांसीसियों की संख्या अभी तक अस्प ही है।

इसके अंतर्गत निम्न-लिखित उपनिवेश हैं—(१) सेने-गाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासित। (२) मारीटेनिया, कमिश्ररी। (३) ध्रपर-सेनेगल-नाइगर, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासित । (४) फ्रेंच-गिनी, लेफिटनेंट गवर्नर द्वारा शासित। (५) ब्राइवरी कोस्ट, खेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासित। (६) दहोमी, लेफ्टिनेंट गव-फ्रॅंच वेस्ट चफ्रिका र्नर द्वारा शासित। ये सब उपनिवेश ( वपनिवेश ) एक गवर्नर-जनरल के श्रधिकार में हैं जिसकी सम्रायता के लिये एक कैंसिल है।

इसका शासन एक गवर्नर-जनरल के श्रधिकार में है। इसमें गवन, मिहिल कांगा और खबंधोशरी-घट नामक तीन प्रांत हैं जिनमें से प्रत्येक में एक लेफ्टिनेंट फ्रेंच ईक्वेटोरिकल गवर्नर रहता है। महासमर के बाद अफ्रिका वार्सेला की संधि के सतुसार फांस की जर्मनी के अधीन-उपनिवेश टोगोलैंड और केमरून के वहत

कुछ हिस्से मिस गए हैं जो फ्रेच ईक्वेटेगरिकल अफ्रिका में ही शामिल हैं। बाकी हिस्से ग्रॅगरेजी के ब्राहेशित राज्य हैं।

भेंच इंस्ट अफ्रिका है, जो फ्रांस का रचित राज्य है। यहाँ एक गवर्नर रहता है।

} गवर्नर-जनरत्न द्वारा शासित । यहाँ एक गवर्नर रहता है जिसकी सहायता के लिये एक प्रोवी कैं। सिल है। एक जनरल कौसिल भी है जिसमे प्रजा द्वारा चुने

इए सदस्य रष्टते हैं।

(ख) धमेरिका में

ग्वाहेलप

विद्या एक गवर्नर रहता है। इसके अंतर्गत पांच छोटे छोटे टापू भी हैं जो रिचत राज्य हैं।

यहाँ एक गवर्नर रहता है जो ५ सहस्यों की प्रीवी कौंसिल की सहायता से शासन करता है। १६ सदस्यों की एक जनरल कैंसिल मी है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रजा करती है।

एक गवर्नर थ्रीर एक जनरल-कैंसिल के अधिकार में हैं। यहाँ म्युनिसिपल कौंसिलें भी हैं मारिटनीक उपनिवेश जिनके सदस्यों का जुनाव प्रजा द्वारा होता है।

ये छाटे छोटे टापुत्रों के समूह हैं। यहाँ एक एड-सिनिस्ट्रेटर रहता है जा एक कैसिल के परामर्श से शासन करता है।

## (ग) एशिया मे

भारत के पांडीचरी, चंद्रनगर, कारीकल, माही और यनावें प्रांत फ्रांस के अधिकार में हैं। इनके शासन के लिये पांडीचरी में एक गवर्नर रहता है; शोष खानों में उसके अधीन एडिमिनिस्टेटर रहते हैं। एक जनरल कै।सिल भी है जिसमें प्रजा के चुने हुए सदस्य होते हैं।

इसके अंतर्गत कोचीन-चाइना है। यहाँ एक गवर्नर
रहता है जो १८ सदस्यों की कैं। सिल की सहायता से शासन
करता है। इसके अतिरिक्त कंबोडिया,
अनाम, टांकिन और लाओस ये चार
रिचत राज्य भी इसके अंतर्गत हैं। अनाम और कंबोडिया
में राजा है। टांकिन मे पहले अनाम के राजा का बाइसराय रहता था, पर अब फ़ेंच रेजिडेंट रहता है। लाओस
मे एक राजा है जो फ़ेंच एडिमिनिस्ट्रेंटर की सहायता से
शासन करता है।

#### (व) ओशेनिया मे

श्रोशेनिया में न्यू कैलेडोनिया, सोसाइटी टापू, टहीटी. भूरिया, भारक्वेसार श्रीर गैंबियर श्रादि बहुत से टापू हैं जो सब एक गवर्नर के श्रधिकार मे हैं। गवर्नर की एक प्रीवी कौंसिल श्रीर एक एडिमनिस्ट्रेटिव कौंसिल है।

एलजीरिया और ट्यूनिस की छोड़कर शेष सव डप-निवेशों के लिये फास मे एक उपनिवेश मंत्री है छीर छीप-निवेशिक सेनाएँ फांस के युद्ध-सचिव के घ्रधीन हैं। प्रत्येक उपनिवेश प्रधवा उपनिवेशों के समूह का खलग वजट तैयार होता है जो श्रीपनिवेशिक मंत्रों की स्वीकृति के लिये मेजा जाता है। उपनिवेशों की स्वराज्य के वहुत से घ्रधिकार प्राप्त हैं। उनका खर्च प्राय: ग्रपनी ही ग्राय से चलता है; छीर यदि कुछ कमी होती है वो उसकी पूर्ति फ्रेंच सरकार करती है। फ्रांस की जातीय सभा में निम्निखिखित उपनिवेशों से इस प्रकार प्रतिनिधि जाते हैं—

श्राह्म के स्वान्त के स्वान के स्वान्त के स्वान्त के स्वान्त के स्वान्त के स्वान्त के स्वान के स्वान्त के स्वान्त के स्वान्त के स्वान्त के स्वान्त के स्वान के स्वान्त के स्वान्त के स्वान्त के स्वान्त के स्वान्त के स्वान

फ्रांस के ब्रादेशित राज्यों में सीरिया ही मुख्य है। यहाँ का शासन फ्रांस के विदेशीय मंत्री द्वारा नियुक्त अधिकारियों के ब्राधीन है। यहाँ के राज्य का ब्योरा फ्रांस की प्रति वर्ष मार्वराष्ट्रीय सम्मेलन (League of Nations) के समज्ञ रखना पड़ता है।

## (३) अमेरिका के अधीन राज्य

इसके बहुत से टापू अमेरिका के अधीन हैं जो सब एक गवर्नर-जनरत के शासन में हैं। गवर्नर-जनरत की सहायता

कि लिये चार सरकारी श्राफसरों श्रीर चार देशी प्रतिनिधियों का एक कमीशन तथा चार वर्ष के लिये प्रजा द्वारा चुने हुए ⊏१ सदस्यों की एक सभा है। श्रमेरिका का उद्देश्य यहाँ क्रमशः स्वराज्य स्थापित करना है और वह घीरे घीरे ऐसा कर भी रहा है। इसके अविरिक्त गुड्डम, परटोटिको, ट्यूटिला, वेक और जॉसन टापू, तथा एल्यूशियन टापुओ पर भी अमेरिका के संयुक्त राज्यों का अधिकार है। इन सब स्थानों पर अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक एक गवर्नर रहता है।

जर्मनी के समस्त उपनिवेश महासमर के उपरांत छीन लिए गए थे। कुछ उपनिवेश फ्रांस और इँग्लैंड को सार्वराष्ट्रीय सम्मेलन के आदेशानुमार प्राप्त हैं। सार्वराष्ट्रीय सम्मेलन को अधिकार है कि वह जब चाहे, वे सब उपनिवेश जर्मनी को लीटा सकता है।

## शब्दावली

#### भाषा शब्द

#### श्रॅगरेजी शब्द

到蒙

शासन-पद्धति, शासन-प्रणाबी

एकात्मक

राष्ट्र-संघटनात्मक

नियामक, व्यवस्थापिका शासक, कार्यंकारिया

न्याय संबंधी

द्वितीय सभा

स्वापस

श्रस्वापन्न

शिथिछ श्रशिथिल

मुख्य राज्य, मध्य राज्य

राष्ट्र-संघटन

स्थानीय स्वराज्य

जन-सम्मति

श्रबाध्य जन-सम्मति बाध्य जन-सम्मति

नियामक जन-सम्मति

जाति

State

Constitution

Unitary Federal

Legislative

Executive Judicial

Second Chamber

Sovereign

Non-Sovereign

Flexible Rigid

Central Government

Constitution

Local Self-Government

Referendum

Optional Referendum
Obligatory Referendum

Initiative

Nation

#### भाषा शब्द

जातीयता स्विस् प्रतिनिधि समा स्विस् राष्ट्रीय उपसमिति स्विस् राष्ट्र समा स्विस् जातीय समा अमेरिकन ,, फ्रोंच या अमेरिकन राष्ट्र समा

फ्र`च या अमेरिकन राष्ट्र समा ,, श्रंतरंग समा

फ्रेंच जातीय सभा मंत्रिसभा मंत्रिसभा की वपसमिति प्रधान प्रशियन श्रायव्यय समिति

,, र्झार्थिक उपसमिति प्रशियन जातीय सभा प्रशियन छार्ड सभा प्रशियन प्रतिनिधि समा

जर्मन प्रतिनिधि समा जर्मन राष्ट्र समा सार्वजातीय राइन का संघटन

#### ग्रॅगरेजी शब्द

Nationality
National Council
Federal Council
Standerath
Federal Assembly
Congress

Senate

National Assembly
Ministry
Cabinet
President
The Supreme Chamber
of Accounts.
The Economic Council
Landtag
House of Lords

House of Representatives.

Reichstag
Bandesrath
International
Confederation of the
Rhine.

## ( २८६ )

हिन्दी शब्द

ग्रॅगरेजी शब्द

प्रजासत्तात्मक राज्य

Democratic

Govern-

ment

प्रतिनिधियत्तात्मक राज्य

Representative Govern-

ment.

पुकसत्तात्मक राज्य

Monarchy

शक्ति सविभाग

Demarcation of Powers

पुक राजा का परिमित शक्तियुक्त

Limited Monarchy

राज्य

410

प्रवक्ता, प्रतिनिधि सभा का प्रधान

दुल

Speaker Party